



ष्रात्मा की ध्यास मनुष्य-जीवन का सबसे बड़ा शांभाराव है; धौर बिक्कासम्बद्धन सन्दर ऐसे कलाकार के हाच में हो, वो स धनियान के चित्रण में धारमा की सारी परसें उपड़ जाएंगी।

एक त्यासी प्रास्मा की जीती-जागती तसवीर मापकी इस नापु उपन्यास में मिलेगी। इसके प्रतिरिक्त पुस्तक में कुक्त चन्दर की चार औरठ फहानियों का प्रपना प्रतिरिक्त प्राकर्षण है।



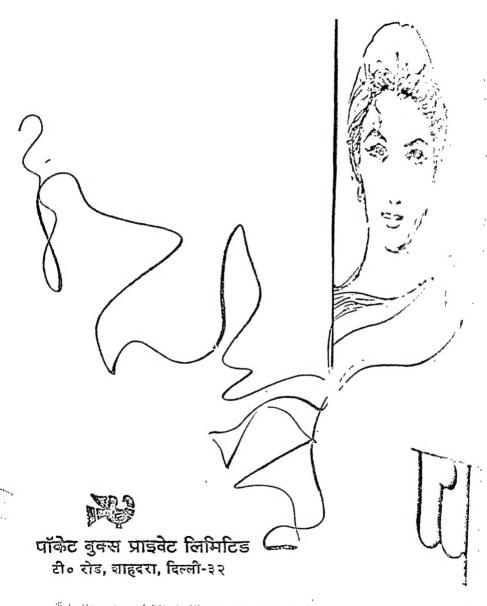



## © फ़ब्न नन्दर

चीया संस्करण



PYAS : By Krishan Chandar

**प्यास** बीर चार थेष्ठ कहानियां



## प्यास

नवाब बढ़ा इतर्रता और जनला-ता सौंडा था जो जरीना को इससिए प्रान्द था कि वह जरीना के हाथ में ग्रिटकर थी री-बोकर एवं कर सेता था और दूसरे नौकरों की तरह बीरिया-बिस्तर बांध-कर रासत नहीं हो जाना था।

जसके मानुसी रंग के पेहरे पर बेचन के दाग से और बहुत दुवता या और बहुत खाता या और वमक में नहीं जाता कि जो यह चाता है नह कहां जाता है। उमकी आवाड में एक हन्की-ची तुतान हुट थी और जब वह खड़ा होता था, तो कभी मीधा मबा नहीं हो मकता था; आकर थीवार या कियी दरशां से लगकर नेमदराड हालत में भी खड़ा होता था। कि पांच फर्डी पर पितट रहे हैं तिर याई तरफ को सटवा हुआ है, एक हाथ माथे पर है, तो इसरे से पीठ पूजा रहा है। गवाब को औरतों की तरह हाथ हिला-हिलाकर वार्डे करने का बहुत घीक था। उन्होंकी तरह वह याववों को चवारे या परा करके या रवह की वरह सीच-चींकरर योजता था। मगर साहर के कारों से बहुत होरीयार था हातिल अपने तमा हाथा-स्पट हाक-मार्से और जाव-भवारों के वावकुट व्यक्ति चरवारत था।

घर का बावनी तीन दिन से गायब था और नदान की किविन में काम करता पढ़ रहा था। हानांकि उने सिफंड्यर के काम के लिए रक्षा गया था, मगर अरीना सङ्गियों के कालेज में पहाने जाती थी, में अपने द्यातर जाना था. इसलिए नवाद गाना न पकाए सो कौन पकाए ? और इमंगे कठिन समस्या यह भी कि बावर्गी कौन दुंढ़ें और कब ? यहां किसीको फरमन ही न मिलनी थी।

नवाब को जब तीन दिन तक वैगन बचारने पड़े और सहसुत की घटनी पीमकर घर ममान का कारमा तैयार करना पढ़ा, तो उनकी मारी तुनलाट्ट ओर रोण म घटन हो गई। मर्थी की तरह बड़े कररत ओर भूभ 11.55-भर कर म बोल पढ़ा—"माहब, हमछे नहीं होना। हमको एक दिन को छ्टी हा। हम आपके लिए एक बावर्ची ढढ़ के लाएगा।"

"कोई वावर्षी है तुम्हारी नजर म ?" जरीना ने उसकी भूभलाहट पर गुस्कराकर पृथा।

कि चिन से बाहर आकर नवाय का जो ठडी-ठडी हवा के भींने लगे, तो उसके मिजाज की स्कराहट जो मिली, तो और भी फैल गए। घर की मालिकन की मुस्कराहट जो मिली, तो और भी फैल गए। आपने एक कन्या ऊपर उनकाया, दूसरा तीचे किया, वार्में कूलहें की अन्दर की तरफ भूकाया, दार्में वाले को जरा-मा बाहर निकाल और अपने दोनों हाथ बड़ी अदा से मलते हुए बोले, "अब लाएं कहीं न कहीं से आपके लिए।" नवाब ने अपने दीदे चुमाते हुए बावर्ची की समस्या को एक रहस्यपूर्ण राजनीतिक भेद की तरह हमारे सामते कुछ इस तरह पेश किया कि जी जलके कवाब हो गया। जी चाहा—साले को दूं दो आपड़ और उनकी सारी इतराहट निकाल दू। मगण जरूरत बावर्ची की थी और बावर्ची ढुढ़ने की फुर्सत न मुभे थी न जरीना को। इसलिए नवाब को एक दिन की छुट्टी देनी पड़ी।

एक दिन के बाद इतवार था। मैं अपने कमरे में बेजार बैठ हुआ मलगजी सुबह की मैंली-मेंली रोशनो में अपना सिर खुद ही हौले-हौले दवा रहा था। कभी-कभी मुक्ते अपना सिर टूयपेस्ट कं

रो तरह यालम होता है . यह तक दवाओ नही बुध निक्यमा - 17 1

1000

उतने मे बया देखता हूं कि नवाब दोनों हाथों से दरताने की पट्टी ाने, गर्दन एक तरफ को लडकाए, अधनाली आंसों ने मुक्ते देग

"हीं-ही !" वे मन्त्रराकर बोले, "हम बावची से आए।" ' (Tur. 8 ?"

त्वाय गहमकर जरा-ने गीये हुए। अपने दोनो याज दरवाने ्री में उतारन र अपनी कमर पर रण लिए। फिर उरा पीछे थीर बिसीको शस्ता देकर बोल, "अन्दर पने आओ।"

। दुवला परता, बजी आंखीं बाला एक बाइमी अन्दर र उस कोई वैसीम बरम की होगी । चोटे-छोटे बारी-कारी होट. ोटी क्रेंनी आंगें, तम माचा, बाल उलके हुए, गान अन्दर

्, दातों की रेगो में पान का भूरा मैस मरा हुआ, दीव के र ठोडी पर बरी-बही बाल रह गए थे। अजब चिन-भी मह-1 'तूम बावची हो ?" मैंने पृद्धा ।

A 1"

'नया नाम है तुम्हारा ?" 'ओमप्रकाश ।"

गारव के पार्थ

नि उसे सिर में पैर तक देला। फिर नवाब से कहा, "इमें

ं वी कोरमा या और शियला-मिर्च '।'गहर के

्र थे। मटरपुलाव और रायता

े और दुधी हलआ। हर वाज

ी। वे देश लें और चाहें तो रस लें।"

में अपने दणतर जाता था, उमानए नवाद गाना न पकाए तो कीन पकाए ? और इनते कठिन समस्या यह भी कि याद में कीन दूंदे और कब ? यहां किसीको फरमद ही स मितनी थी ।

गयाय को अब तीन दिन तक भैगन नयारने पहें और तहगुत को चटनी पीनकर रारे ममाने का कोरमा तैनार करना पहा, तो उसकी सारी गुनलाहट और रवेणना खत्म ही गई। मधीं की तख बड़े करतत और भुभनाहट-भरे नहके में बीन पहा—"साहब, हमें नहीं होता। हनको एक दिन की स्टूट्टी दो। हम आपके लिए एक बाववीं ढूंढ़ के लाएगा।"

"कोई वायची हे तुम्हारी नजर में ?" जरीना ने उसकी मुंभलाहट पर मुस्कराकर पूछा।

किचिन से बाहर आकर नवाय को जो ठंडी-ठंडी हवा के कींके लगे, तो उसके गिजाज की स्त्रेणता किर उभरने लगी। उसपर उसे घर की मालिकन की मुस्कराहट जो मिली, तो और भी फैल गए। आपने एक कन्या ऊपर उचकाया, दूसरा नीचे किया, वार्ये कूल्हें को अन्दर की तरफ मुकाया, वार्ये वाले को जरा-सा वाहर निकाल और अपने दोनों हाथ बड़ी अदा से मलते हुए बोले, "अब लाएंगे कहीं न कहीं से आपके लिए।" नवाव ने अपने दीदे घुमाते हुए बावर्यी की समस्या को एक रहस्यपूर्ण राजनीतिक भेद की तरह हमारे सामने मुख इस तरह पेश किया कि जी जलके कवाव हो गया। जी चाहा—साले को दूं दो आपड़ और उसकी सारी इतराहट निकाल दूं। मगर जरूरत वावर्ची की थी और वावर्ची ढूंड़ने की फुर्सत न मुक्ते थी न जरीना को। इसलिए नवाव को एक दिन की छुट्टी देनी पड़ी।

एक दिन के बाद इतवार था। मैं अपने कमरे में बेजार बैठा हुआ मलगजी सुबह की मैंली-मेली रोशनी में अपना सिर खुद ही हीले-होले दवा रहा था। कभी-कभी मुक्ते अपना सिर टूथपेस्ट की ट्यूब की तरह मालूम होजा है : यह तक दबाओ नहीं बुख निकमका ही नहीं ।

हतने में क्या देशना हू कि नवाब दोनों हाथों से दरवाने की पट्टी की बाते, गर्दन एक शरफ की लटकाए, बचापुनी आंगी में मुक्ते देश रहे हैं।

'हो⊰्री }" वे मुश्यरासर कोतं, ''हम बाववीं से आए ।'' ''शिवर है है"

"!शयर,ह

मबाब सहमकर जरानी मीचे हुए। अपने होनी बान् दरवाये गापट्टी से सतारकर अपनी यमर पर रक्त मिए। फिर उसा पीछे इटकर और मिनीयो सस्ता देकर बोले, "अन्दर चने आओ।"

बाता पुत्रका पणता, बची आंशों बाता एक धारमी अग्नर बाया। उम्र कोई पैनीम बान की होगी। चोटे-चोटे कारी नात होंट, धोटी-चोटो कपी आगों, तय बाया, बात उसके हुए, गांत अग्नर धीं हुए, बातों की रेगों में पान बा भूस अंत अग्र हुमा, सेव के बावभूट ठोड़ी पर बटी-बहीं बात रह वस् थे। अवस्य दिन-सी सह-मृतहुरी।

"तुम बावची हो ?" मैंने पूछा।

"At !"

"स्या नाम है तुम्हारा ?"

"सोमप्रकाश !"

मैंने उसे सिर से पेर तक देला। फिर नवाब से कहा, "इसे बेमम साह्य के पाप से आजो। वे देल में और चाहें सो रस में।"

दोपहर के साने में साहजहोती कोरमा वा बीर चित्रना-मिर्फ में भरा हुना कोमाचा बीर दमके आनू थे। मटरपुसाव और रायता भ्रोर दें। तरद का मीठा----चाही टुक्के और सूपी। इतथा। हर बाब उपदा और नफीम पी—मही आयोह मानी।

भेने पूज होकर कता, "आंगप्रकाश, खाना नो तुम ठीक पस निने हो।"

"त्रोमप्रकात ?" जरीना भेरी तरफ हैरन से देसकर बोर्ती, "मगर इनका नाम तो प्रत्यांक है ?"

मेंने वावनीं की तरफ देना जो एक कोने में अपने दोनों हाप अपनी नाफ पर रने गड़ा वा और मुके देनने के बजाय जमीन की देश रहा था।

"नयों वे ? तुमने मुक्ते अपना नाम मलन पर्यो बताया ?" मैंने बावर्ची से पुछा ।

बोला, "साहब, जब में आपके कमरे में आया और आपकी देखा, तो ऐसा लगा कि भागद आप हिन्दू है, तो मैंने आपको अपना नाम ओमप्रकाण बताया। किर में बेगम गाहब के कमरे में गया, तो मुभे ऐसा लगा जैने वे मुनलमान हैं, तो मैंने उनको अपना नाम इदितयाक बता दिया।"

"मगर बेवकूफ ! तुम एक कमरे में ओमप्रकाश और दूसरे कमरे में इश्तियाक कैसे हो सकते हो ?"

"दिल्ली में ऐसा करना पड़ता है, साह्य ! एक घर में जीम-प्रकाश, तो दूसरे घर में इिश्तयाक बताना पड़ता है—पेट रोटी मांगता है, साहव !" उसने किसी कदर शिकायत के लहजे में कही और उसके लहजे से यह भी मालूम होता या जैसे उसे शिकायत इसकी नहीं है कि उसे अपना नाम गलत क्यों बताना पड़ा, बिल इस बात की है कि पेट रोटी क्यों मांगता है !

गर्मियों के दिन थे। दोपहर में जब उमस बढ़ने लगी, तो में कि दोबारा नहाने के लिए बाथरूम में घुसा। टोंटी घुमा<sup>कर</sup>

मातूम फिया कि सावर खराव हो चुका है। नवाव को आवाज दी तो मातूम हुआ कि वह अपने ततवों में तेल चुफ रहा है। दिन्त-माक मागा-माग आवा। मैंने उमसे कहा, "चौक में जाकर मुजी-सिंह प्तम्बर को बुला लाओ, सावर खराब है।"

"मैं ठीक किए देता हू ।" इदिनयाक बोला ।

"तुम ?"

बह मिर मुकाकर बडी आजिजी से बोला, "जो, मैं प्लम्बिग का काम भी जानता हा"

पाच मिनट में उसने शावर ठीक कर दिया।

प्राप्त को विकानी का पंडीस्टर पखा, जो वहुन से चतता था, सराव हो गया। उरीना ने नवाब को शाबाब दी, तो मानूम हुआ कि बहु अमी [दीपहर को नीर से फारिल नहीं हुआ है। तिहाजा प्रतियान को जुलाया गया और उससे कहा गया कि वह चीक मे एसे बाते के याथ चना जाए और अपने सानते यंखा दुक्टत कराके नाए। बहुत गर्मी है आज हो, रात-गर सहत में पढ़ा चलेता।

रित्यास ने बड़ी बारीकी में पक्षे का सुआपना किया। मुआ-पत्ति के नाद उसने अपने क्षोनों नाजू अपनी नाफ पर रख लिए,

बोला, "हुजूर, मैं यह पछा ठीक कर सकता हूं।"

"बमा तुम पक्षे का काम भी जानते हो ?" मैंने उससे पूछा। मिर मुकाके बोमा, "बी ! विजती का काम भी जानता हूं। पंखाफिट कर सेता हूं। अभी करके दिखा देता हूं।"

ढेड़ पष्टे में पैडीस्टन फैन फर-फर बजने समा। मैंने इरिजयाक को नई नवरों से देखा। वह कुख समीता कुछ मुक्तरापा। आखिर में कुछ सिकुड़कर, कुछ सिमटकर, कुछ दुवककर किविन में बता गया।

ात के खाने में रामपुरी चिकन या। चिकन काटो तो अन्दर

बिरमानी मिलती है। विरमानी हटाओं तो अन्दर निकत नाट नजर आती है। विकत नाट सालों ता अन्दर अण्डों का गामीना मिलता है बादाम और किश्मिश के साथ। अशीय भूतभूतहयां किस्म की दिश थी, मनर सुबरी और मुलेशर।

भीने एक कपमा इसाम दिया, यो भाककर सात बार कीनिंग बजा लाए, बोले :

ाए, बाल : ''आपने दिया है इनाम,

यह है बन्दे पर इक्तरासा।"

"अरे !" मेरे मंह से निकला।

"जी हो।" निर भुकाकर बोले, "में जायर भी हूं। मेरा तखरलस 'तहनाई' है !"

भेरी तबियत शायरी में बहुत उसमती है। मुना है हर वक्त पान खाते रहते हैं और दोर उगलते रहते हैं। पहले जी चाहा आज

ही जवाब देद। फिर अगले थीस रोज में मालूम हथा कि हजरत बीस-बाईस किस्म के इसरे पेने भी जानते हैं--कृसिया बून लेते हैं. मोदे ठीक कर सेते हैं। सकडी का टटा-फटा सामान इरस्त कर मेते हैं, क्योंकि बढर्ड का काम भी सीखा है । सिनेमा के नेटकीपर भी रह

भूके हैं। गंडेरिया बेची हैं। पनवाड़ी के यहां काम किया है। ठेला म्दींचा है। खिलीओं की फैनटरी में काम किया है। हज्जाम ये रह मुके हैं। सिलाई से लेकर कपड़ी की धुलाई तक के सब मरहली की में पेशीवरों की हैसियल से परख चके हैं। वडे उम्दा मालिशिये हैं। सिर की चम्पी के उत्साद हैं। कनमैलिये भी हैं। चाट बनाना जानते

है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही कम खुराक है। जरीना इदित्याक की सींप दिया ।

दो माह में इदितवाक का सिक्का सारे घर पर जम गया। इस तरह भाग-भाग के वह काम करता था कि नवाब और भी काहिल और निकम्मा होसा यमा; और मैंने देखा कि इश्नियाक भी मही कुछ बाहुता है। उस मे नवाव दिश्वयाक से सत्तरह-अठारह बरस छोटा होगा मगर घोट्टे ही जरने में नवान इन्तियाक से ऐसा सन्क करने लगा जैसे वह मालिक हो और इदिनयाक उसका गुलाम ही। पहले तो भैंने यह समभा कि यह सब कुछ एहसानमदी के जर्ज में हो रहा है। बाद में स्वान आया-पुगकिन है इन्तियाक नवार पर आशिक हो। गया हो । हालांकि नवाब पर आशिक होना वहै दिल-गुर्दे का काम है। इसके लिए बर्स्स है कि आशिक की आंग्री की बीनाई बेहद कमजोर हो। मूनने की ताकत तकरीबन नहीं और कोई कोमल भावना दिल में न हो। बाद में मालूम हुआ कि मेरा यह रयाल भी सही न था। इश्तियाक नवाब की अपने पर एहसान करने वाला समभता था, न उत्तपर फिदा था। यस उन दूसरों को खिलाने का मर्ज था और यह दूसरों को खिला-पिलाने दिल में एक अजीव-सी गुणी महमूस करता या। चूकि वह सुद कम खाता या इसलिए वह अपने हिस्से की गुराक भी नवाब की दे देता। हमारे वाद उसके लिए सालन का बेहतरीन हिस्सा अलग रख देता। पहले उसे खिलाता, वाद में खुद खाता। हीले-हीले नवाद ने काम में दिलचस्पी लेना विल्कुल खत्म कर दिया। किसी बड़ी बी की तरह एक खटिया पर पड़ा कराहता रहता। और मैंने देखा कि इश्तियाक को इसकी फर्जी वीमारी को बढ़ा-चढ़ाके वयान करने में बड़ा मजा आता। वह उसे खटिया पर पूरा आराम करने का मशवरा देता। उसके लिए वाजार से दवा लाता और, फल, सिगरेट, वीड़ी के पैसे भी खुद देता। कभी-कभी एकाघ बुश्शर्ट और पाजामा मा पतलून भी सिला देता। हौले-हौले इश्तियाक की तनस्वाह की वेशतर हिस्सा नवाव पर खर्च होने लगा और नवाव अपनी तन ख्वाह की कुल रकम बचा के अपनी मां को अलीगढ़ भेजने लगा। चरीना ने कई वार इश्तियाक को समभाया । उसने अपनी तंन

सममाने-बुमाने का कोई असर न हुआ। मुस्कराकर घोला, "बेगम साहव ! बच्चा है, सा सेता है तो बया करता है !"

"अरं, मगर तू अपने तिए भी तो कुछ कर से कम्बस्त !" जरीना विद्वर उससे कहती, "दूसरों के लिए वयो मरता है ?"

"तरा आगे.पीछे कोन है बेगम साहय ?" इतिवाक गर्दन मुकाकर खबाब देता, "भाई नहीं, बहुन नहीं, मा नहीं, धाप नहीं— सब अरलपुर के दंगों में मारे गए। मेरा भीना हर बक्त लाली-सानी-ता रहता है।"

कुछ दिनों के बाद नवाब की मा का सत सली वह सामा। उठने नवाब के लिए एक लड़को ठोक कर ली थी। दो माई बाद सामी थी। मा उठी वापल बला रही थी। अपूरा साहकल वाला, जिसके पहा दिल्ली कोने के पहले नवाब काम करता था, वह कर किर उठी काम देने के लिए तैयार था। इहालए नवाब वापल कानोगव जाने के लिए तैयार हो। या। इस भी अन्दर से बहुत जुम के करोरि नवाब कम करीब-करीब पुरत की जात था, वर्ग मारा काम से इंग्लियाक ने संभाक लिया था। वार्ग मारा काम से इंग्लियाक ने संभाक लिया था। वरीना ने मीर तय कर लिया शिक नवाब के जाने के बाद वह उपर के काम के लिए किसीको। रहेवी (इंग्लियाक की लिए किसीको)

जरीता बोली, "देख, नवाब की शादी हो रही है। अब दू भं शादी कर ले, इश्तियाक। मैं तेरी बीवी को रख सूंगी। मुक्ते ए

नौकरानी की जरूरत है।"

ć

साबी के नाम पर मैंने देखा कि इस्तियाक मुख चिन्ह-सा का है। उसकी भेवें तन गई। तंथ गाये पर बालों की लटें होलने ला और उसके छोटे-से होट फड़कने लगे। मगर बह कुछ बोला नही सिर मुकाकर खाने के कमरे से बाहर निरुद्ध करता। उसके जाने के बाद नवान के नेहरे पर एक अजीव-सी मुस्करा-हद आई। साने की केज के करीब आकर बड़ी राजवारी से बीता, "अरे साहब ! यह आदी नया करेगा! इसकी बीबी सी बादी के पूसरे दिन ही इसे छोड़कर भाग गई भी।"

"नयों ?" जारीना ने पृद्धा ।

"मालूम नही, वेगम नाहब," नवाय बोला, "यह कुछ बताता तो है नहीं।"

चन्द मिनट के बाद जब हम लोग साना साके सहन में हाय थीने के लिए आए तो देखा कि इश्तियाक किचिन में मैंसे बर्नन और रात का देर अपने सामने रखे शून्य में पूर रहा है और उसकी छोटी-छोटी आंदों किसी ना-मालूम जब्बे से भीगकर तारों-सी चमक रही हैं।

मुभ्ते पहली बार इश्तियाक में दिलचस्पी महसूस हुई।

आठ-दस रोजके बाद नवाद ने जलीवढ वापस जाने का प्रोप्राम बना लिया। उसके जाने पर इश्तियाक चुपके-चुपके बहुत रोया। उसकी आर्ते गुल था और होठी के कोये बेतरह फड़कने ये। मगर प्रधान से उसने मुख नहीं कहा। उसने नवाब के लिए सफरी नाग्ता तैयार किया । हास्रोकि सिर्फ ढाई चंटे का सफर या, समर कीमे के पराठे और सुखें मिचों का अचार और आलू का भूरता और वेसनी रोटी और मक्लन की एक गोली। वह नवाब की मूख में वाकिफ था। लुद अपने खर्च से उसने नवाब के लिए नाश्ता तँमार किया था। इसलिए हम विकायत भी नहीं कर सकते थे। यह खुद नवाय के शिए स्कुटर लेके काया। उसका आमान स्कुटर मे रखा और उसे पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर गाडी में सवार कराके बापस आया !

यो दिन तक इस तरह उडिग्न और वेचेन किरता रहा जैसे उसका पर लूट गमा हो और वह किसी उजाद वीराने में घूम रहा हो। याने का स्तर एकदम गिर गया था। कोरमा उसके जरमे की सरह तत्त्व या और दलिया इतना पतला जैसे किसीने उसकी सारी जम्मीदो पर पानी फेर दिया हो। चपातियां बेडील और बेडंगी और उनपर जगह-जगह मायूसी की राख सगी हुई।

दो दिन तक तो हमने किसी न किसी तरह सब करके खाना पहरमार किया और यह सोच लिया कि जगर मामला मोही चलता १७

रहा, तो इस्तियाक को जवाब देना पड़गा।

मगर दो दिन बाद इंग्तियाक संभल गया। कहीं से वह एक बिल्ली का बच्चा उठा लाया। और अब यह बिल्ली का बच्चा इंश्तियाक की सबज्जह का मरकज बन गया। घर का काम करने के बाद वह अपना गारा बच्च, जो उमसे पहले बह नवाब को देता था, इस बिल्ली के बच्चे पर मार्च करने लगा; और अपनी तनस्वाह का काफी हिस्सा बिल्ली के बच्चे के लिए दुध और गोश्त पर सर्च करने खगा। और यों देला जाए, तो बिल्ली का बच्चा नवाब से कुछ कम नहीं खाता था। उसके नाज और नलरे भी नवाब से कम नथे। बह जतना ही इतरैला था और वैसी ही अदाएं दिखाता था। दो ही दिन में इश्तियाक संभल गया और खाने का स्तर भी ठीक होते-होते फिर अपनी पहली और असली हालत पर आ गया और हम लोगों ने चैन का सांस लिया।

इितयाक किसी काम को ना नहीं करता था गयों कि वह अपनी वानिस्त में सब कुछ जानता था। यह किसी दोली खोरे की आदत न थी—इस कदर, जिस कदर यह एहसास कि मुक्ते यह काम भी करके दिखा देना चाहिए। उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का बहुत ख्याल था; और कोई एक अजीव-सी लगन थी उसके दिल में जो उसे हर काम को पूरा करने को उकसाती थी। चाहे वह उसे जानता हो या न जानता हो। कई दिनों से रेडियो खराव था। और मैं चूंकि रेडियो का काम अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए जरीना ने मुक्ते कई वार रेडियो ठीक करने को कहा। मगर दफ्तर की लम्बी फक-फक के वाद जहन और जिस्म दोनों इस कदर थक जाते हैं कि रेडियो को खोलने और ठीक करने की हिम्मत कहां से लाएं। इसलिए मैं इस काम को आज और कल पर टाल रहा था।

एक दिन दफ्तर से जो आया, तो देखा कि ड्राइंगरूम के एक

नि में पूरा रेडियो शुना पड़ा है और इतिवाक अजीव घवराई हुई तर्स में को ठीक करने की कीशिया कर रहा है और जरीना करीब हैं। रूपी-सी हो रही हैं। मैंने बांकों के इसारे ही इसारे में पूछा 'क्या सत हैं। जरीना बोली, "इतिवाक ने कहा था, मैं रेडियो भी ठीक कर

भीता हूं। बुस्हें कई दिन से फुरसस नहीं मिल रही है, इमलिए मैंने गंधीसमान को इस काम पर लगा दिया। वो बाई जप्टे से रेडियो पर गंधान कर रहे हैं, हामांकि सुमने बताया था कि कोई मासूसी-मा श्रुपत है।" "मैं मामते को मजाकत समक्ष गया। इस्तियाक अपने छोड़े-से गंभावें पर बाल गिरार, पुमले आंखें चुराए रेडियो पर काम कर रहा गंभा वा पास मोहा सा कि दियों को को सा कुछ कर कर रहा

हं मार्च पर वाल पिराए, घुमले आंखें ब्रुटाए रेडियो वर काम कर रहां

मंता शक्त मार्च होता था कि रेडियो बोल वो निया है मगर अब

मोहना मही आहा। बेहरे से प्रमोत्ता फुट निकला था।

मैं मैं की पिता को बाहर फेन दिया और एव इरियवाक के साथ

मंत्रिकार करने में जुट नया। मगर मैंन हरियवाक को भी महसूस नहीं

मुंधी दिया कि मुक्ते मान्न है कि बसे यह काम नहीं आता। बरिक

मौत हस तरीके पर काम को आने बहुया और हर काम इरियवाक की

मर्ची हों हरी एहा है।

प्राप्त में से एहा है।

प्राप्त में से सिहस की को सोन बहुया और हर काम इरियवाक की

प्रमान है से से ही एहा है।

प्राप्त में से सिहस की को अपने बहुया निक्त है स्वर्धन सुद्ध निवा ,

प्राप्त में सिहसाक की दो अपने हमान दिए। मगर चन्द दिनों के बाद

मीजर हरियवान की शामत आई। बरीया ने कहीं कराये मुख निवा,

मर्ची मार्च स्वराह स्वर्धन सुद्ध निवा,

मर्ची मार्च स्वराह सुद्ध निवा हमें स्वर्धन सुद्ध निवा,

मर्ची मराएसने स्वराह स्वर्धन सुद्ध निवा,

स्वर्धन सुद्ध निवा हमें की है।

"भी हा।" इस्तियाक फीरन बोला। "एक दिन बनाके दिखाओ।" "आज ही रात की बनाऊमा।"

151

?

"बाव ही रात की बनाऊना ।" रात के साने के बाद देर तक इस्तियाक किविन में कुछ शहर-१६ पटर करता रहा। अंगीठी से देर तक घुआं सुलगता रहा। मूंह में बीड़ी जसती रही। कोई एक बजे के करीब किनिन की बसी बुकी बीर इश्तियाक ने दूसरे दिन मुबह नाश्ते पर बर्फ में ठण्डे रसगुले ताजे और उम्दा और गुनाब की गुझबू से महकते हुए पेंग किए।

"य रसगुन्ले तुमने बनाए हैं ?" जरीना ने हरत से पूछा ।

"जी, इसी साकसार ने ।" इस्तियाक दरवाजे से लगकर, नजरें भुकाकर, पांच से फर्म की कुरेदने की कीशिश करते हुए बोला।

"विलकुल वाजार के से मालूम होते हैं।" जरीना तारीफ करते हुए बोली।

"यही तो इनकी सबी है," भैंने कहा, "सीधे बाजार से ताए हैं।"

"जी नहीं।" इदितयाक ने जोर से प्रतिवाद किया।

जसके प्रतिवाद की शिद्दत देखकर जरीना का शुवा और वर्ष गया। वोली, "तो आज रात को मेरे सामने रसगुल्ले बनाना। मैं खुद देखूंगी।"

''जी, बहुत अच्छा।''

इश्तियाक ने रसगुल्लों के सिलसिले में चन्द चीजों की फहरिले पेश की जो मंजूर कर दी गई। दोपहर में वहुत देर तक इश्तियाक बाजार में रहा। सरेशाम जरीना ने उसके भोले की तलाशी ले ली कि कहीं वह रसगुल्ले वाजार से न ले आया हो। रात के खाने के बाद इश्तियाक ने बड़े ठाटबाट से रसगुल्ले बनाने का कारोबार किचिन में फैला दिया। जरीना ने घर को अन्दर से बन्द करके ताला लगा दिया था और हर पन्द्रह-बीस मिनट के बाद किचिन में खुद भांक लेती थी। और कोई दो बजे के करीब जब नींद का गलवा शदीद होने लगा तो रसगुल्ले तैयार हो गए। इश्तियाक एक प्लेट में रसगुल्ले लेकर आया। खांड के शीरे में फिनायल की गोलियों से भी दो-तिहाई कम बड़ी सफ़ीद-सफ़ेद बोतियां सी तर रही थीं। बरीना चीती---"अरे, ये रसगुत्ते हैं ? बक़री की भीगनी के बरावर ?"

"अभी छोटे हैं । देशिय, संपक्तिए नेपम साहन, में रसगुरते अभी छोटे हैं, मगर रात-मर सीरा पीएने मुब्ह को सतहर पूरा रसगुन्ता हो नाएंगे।" इश्वियाक ने समझाता। परीता को वकीन आया न मुखे। मनर नीट बा गलवा संवीद

मा इसनिए हम सी मए। सुबह उठे, तो नास्ते पर पूरी गोलाई के सफेद-सफेद रसगुल्ले खाने को मिने। किसी तरह बनीन न माता

या कि रात के कुनन की गीतियों के बराबर रागुरूने कूतकर इस कर रहे हो गए थे। अगर रात-अर कोन जाने ? और कोन योकीशारी करें? होतियाक क्षकर मुबह साबार से रसपुरूने पारीद सामा होगा और रात की गीतियों को बसने गानी में बहा दिया होगा। अगर अब क्या हो सकता है! जो सक्स अपनी निज की प्रिज्या की खातिर रात-अर बाग ककता है और अपनी जेव से पेने खर्च करते दूगरों को रसपुरूने दिला पहनता है, महत अपनी जात की अस्मियन जताने के लिए, उससे उसकता है कार है।

ज्यों-ज्यों बिल्ली का बच्चा बड़ा होता गया, उसके प्रति द्दित्<sup>पारु</sup> का मगत्व बढ़ता गया। चन्द माह में हमारे सामने एक सूबपूर्ण विल्ली सहन में घूम रही थी जिसके बाल मक्खन की तरह मुना<sup>यन</sup> थे, जो वेहद मीठी सरगोशी में खुरलुर फरती थी। और जब वह गर्दन न्योहड़ाके, आंखें भपकाके इश्तियाक की तरफ देखती थी, ती यह वेचारा दिल थामके रह जाता था। थी भी कयामत की हर्राका मोटी गुल-गलोची-सी, कभी घीरे-घीरे मटक-मटककर चलती, कभी एकदम चंचल होकर छलांग लगाती और इश्तियाक के कन्धे पर जाके बैठ जाती और प्यार से उसकी गर्दन चाटने लगती। कभी अन का गोला बनी हुई पायंती पर बैठकर धूप का मजा लेती, कभी उस<sup>की</sup> वांहों में पूरी फैलकर लेट जाती-नारी के पूर्ण समर्पण की मुद्री में। कभी शरारत-भरी उपेक्षा की मुद्रा में एक मस्त अंगड़ाई लेती और जब इश्तियाक उसे पकड़ना चाहता, तो बदन चुराकर भागने लगती और इहितयाक एक विचित्र आनन्द श्रीर इच्छा से उसकी तरफ देखने लगता। इश्तियाक ने उसका नाम गुलशन रखा था मगर प्यार के जोश में उसे सिर्फ 'गुल्लो' कहकर पुकारता था।

एक दिन मेरी गैरहाजिरी में इश्तियाक ने जरीना के बैडल्म पर दस्तक दी। सर्दियों के दिन या चले थे इसलिए जरीना सुबह खत्म होने के बावजूद अपना नाइटगाउन पहने एक स्वेटर बुन रही षो । "कौन है रैं " ज़रीना ने पूछा ।

"मैं हूं इश्वियाक ।"

"अन्दर वा जाओ।" जरीना बोली। कागच-वेंसिल लिए हुए इस्तियाक किसकते-सिम्बदी बहुत ही बदव से दरवाजे से लगकर लहा हो गुमा । फिर जमने जुनके से कागज-वेंसिस आगे बढ़ा दिया और बोता, "लिविए !"

चरीना गोली, "नया कल का हिमाव है ? अभी नहीं, यद में देख खूंगी।"

"हिसाब नहीं है।"

"किरवमा है ?" "नाप निक्षिए हो ..." इवितयाक बार-बार कागज और वेंसित भागे बढ़ा रहा था। अरीना ने कागब और पेंसिल यामकर जरा सस्ती से पूछा, "आखिर है नया ?"

"एक गजल के तीन सेर हुए हैं।"

परीना कुछ पल के लिए भीचनकी रह गई। फिर उसके मन में हुंसी फूटने सगी। मुस्कराकर बोली, "तुम खुद नहीं सिख सनते ?"

"जी नहीं, मैं न सिख सकता हूं ै न पढ सकता हू ।"

"मगर घेर कह सकता हूं ?" जरीना ने बानव पूरा किया। "भी ! बी ! विसन्त कह सकता हं । बाप निलिए, मैं बोलता हूं।"

"कहिए"" जरीना ने तंग होकर कहा।

इरितमाक ने अपनी बांसें बन्द कर सीं और एक विचित्र सन्मयता भी दता में बोला :

" 'तनहाई' भेरा नाम है, बुनशन तेरा नाम है, को हो हो हो; हम मरते हैं तुक पर, शू बस्ती है मुक्त्ये, जो हो सो हो।"

"मगर दसनी बहर बवा है ?" जरीना ने पुछा।

"बहर ?" इंग्लियाक ने हैरन में आंगी सीलकर पूछा, "बहर हान गजरा तो गजन है।",

"मगर इसका राज्य ?" जरीना ने फिर त्यायह दिताई।
"यदी राज्यी गजन है, नेगम माह्य आप तिनिए तो!"
इञ्जियाक ने पूरी दिलागमई में कहा। यही मुक्तिल में चरीनाई
अपनी हंसी रोकी, योजी, "आमे चिनए।"

इश्तियाक ने फिर आंगों यन्य कर शीं और कहीं गहरी सुनाहि में जाकर बोला :

"तेरी जुदाई में हुए हम मस्त फिगार, जो हो सो ही। फहता है 'तनहाई' अब गुल्यन में कीन आया, जो हो सो हो।"

जरीना ने पूछा, "कहता है तनहाई "मगर तनहाई तो स्त्री जिंग है।"

"मगर तनहाई तो भेरा तखल्लूस है और मैं स्त्रीलिंग नहीं हूं।" इितयाक ने समफाया। उसके चिहरे पर कुछ ऐसी मुस्कराहट थी जैसे वह कुछ कहना चाहता हो—अजी वेगम साहव! यह रोरो- सायरी है, आप क्या जानें!

"और यह मस्त फिगार कहां की तरकीब है, तनहाई साहव !" जरीना ने फिर पूछा ।

"हमारे मुरादाबाद में ऐसा ही बोलते हैं।" इहितयाक ने जवाद दिया।

जरीना ने एकदम कागज-पिसल वैडरूम की खिड़की से वाहर फेंक दिए। गरजकर बोली, "इश्तियाक, अगर आज के बाद तूरी कभी मुभे अपना कोई शेर सुनाया, तो खड़े-खड़े घर से बाहर निकाल दूंगी।"

इहितयाक ने खिसियाकर सिर भुका लिया। फिर सिर खुजाने लगा। वेहद भूपा और शर्मिन्दा-सा दिखाई ि म्युक्त को उस-

।पर रहम आ गया। नमें लहजे में मुस्कराकर कहने लगी, "मेरे र्याल मे अगर आप धोरी-तायरी छोडकर काविल लिखने की तरफ

: **प्यान दें, तो बेहतर होगा**।"

"नया नाम है ?" ज़रीना ने पछा। "लाइफ एण्ड क्रक।" इश्तियाक अवेशी मे बोला।

फौरन मिर उठाकर बोले, "एक नाविल भी वैयार कर कहा

. g' t"

इस्तियान की अंग्रेजी ऐकी भी जैसे पुराने जमाने में उन <sup>बर्स</sup> चियों की हुआ करनी भी जो अप्रेजों के महां कान करते <sup>दे</sup> आजकल के उन मजदूरों की जो अनपड़ होने के बायजूद टेक्नीस

घन्घों में पड़ जाते हैं। यह अंग्रेडी बड़ी संशिष्त फिन्तु व्यापक सं देने वाली होती है और प्रायः किसी धानु-किया आदि की मृहता नहीं होती, गगर अपना आराय प्रकट करने में उस अंग्रेजी से क्हें

वेहतर होती है जिसे आजकल विद्यार्थी मैट्रिक तक पढ़ते हैं <sup>।</sup> एक दिन जब इहितयाक मेरे सिर की चम्पी से फारिंग हो चुनी तो भैंने उससे कहा, "तुम इतने ढेर सारे घन्ये जानते हो, लेकि

र अगर तुम किसी एक घन्चे को पकड़कर बैठ जाते तो गालिब<sup>न बहुई</sup> तरक्की कर जाते।"

"साह्व, मेरा किसी काम में जी नहीं लगता," इक्तियाक <sup>एई</sup>

छोटे-से तौलिये से हाथ साफ करते हुए बोला, "साल-छ: माह धन्बी किया, फिर टूसरे में चला गया। इस तरह जिन्दगी के पैतीस-छती

वरस गुजार दिए हैं। वाकी भी ऐसे ही गुजर जाएगी।" "तो तुम किस एक घन्चे में जी क्यों नहीं लगाते?" कैं

पूछा। "जी नहीं लगता।" इक्तियाक सिर भुकाके किसी इकवाले

मुजरिस की तरह द्यॉनन्दा होके बोला, "मैरा सीना हर बक्त खासी-सा रहता है ।"

"धाऊं।"

स्थाने पर गुन्तो तश्चरीक साई और मुंह चठारे बड़ी-यड़ी इराबों पर दिन्तराल की तरफ देवने लगी। इन्तियारु में उसे गोद में बड़ा तिया और उसके वाली पर घीरे-गीरे हाथ फेरते हुए योला, "गुन्तो सूरी है, इसे हुम वे बालें।"

"জাজী।"

इतियाक पर कभी-कभी जहनी गयी के सम्बे-लम्बे धीरे पड़ने है जबकि बहु घंटी अपने स्वाली में बूदा हुआ किबिन में गायब वैश रहता है। जाने क्या सोवता है वह ? खुद ही मुस्कराता है, खुद ही पूरता है, खुद ही सिसकने सगता है। कभी-कभी मुंह में बुरबुराने लगता है। क्या गुजरती है जसपर ? वह कीत-सी बेबना है बी उसे भीतर ही भीतर खाए जाती है—कीन जाने । कुछ बताना 'तो है नहीं । कभी-कभी नशा भी करता है। मेरा पश्का अनुसान है िष्य रिता की मुदन और सीने का सूनाथन हुद से सुबदने लगता है तो कोई नया खरूर करता है, बसीड़ि महीने में एक-दो दिन ऐसे चरूर आते हैं जब इश्तियाक कोई काम नहीं कर सकता। सारा दिन तकरोवन नीमगती की हालव में अवनी चारपाई पर पड़ा रहता है और क्षेत्र उसका होंकता रहता है; और दो दिन के बाद है न दारील बदनी है, न उसने कोई नवा किया है। हम भी दमतिह , पुत रहते हैं कि अपना काम नहून अच्छा करता है। माहिर ही महीं बाटिस्ट है अपने काम में; और कलाकारों के दिमाग की एक एक चून तो बीली होती हो है—यह सब जानते हैं।

प्रयोगिए का गी-काभी ऐसा हो आता है कि उससे कहा हैदराकों सेगन पकाने को और यह के आया मुद्ध अलीव-सी दिया किने सोरिया पानी की सबद पत्ता या और उसके अन्दर बेगत के कीं साथे तक है कर दल्काों की सरह भीर रहे थे।

्रातः कर हुए इस्ताना कार्याः । "मे हेदराबादी बँगम है ?" वर्षामा भीगकर पूछर्ती हैं।

"भी गरी, यह पाइना टाउन है," इन्तियाक कहता है, "बिल्हु" नई दिया है। रहके देतिए, संगभिए, पनिए, बिल्कुल नयामजाहै।

"उठाके ने जा अभी यहां से, यरना तेरे सिर पर दे माहंगा।" में गरजकर कहता हूं। वयोंकि मुक्ते नो उस टिश को देखकर हैं मितनी होने नगी थी।

उस वनत तो इश्तियाक दिश उठाके ले गया, मगर वार्ट उसने जरीना से कहा, "साह्य भी कैसी नाइंसाफी करते हैं ! वर्टे यगैर नापास कर देते हैं साने को ""

इश्तियाक मोती कलिया बहुत उम्दा पकाता है। एक दका व पर चन्द खास मेहमानों की दावत थी। इश्तियाक से मोती कलिंद पकाने की फरमाइस की गई। जब दस्तरख्वान विछा तो दूस चीज़ों के साथ एक निहायत बदबूदार और सड़ी हुई सी डिश साम आई।

"यह मोती कलिया है ?" जरीना ने हैरत से पूछा।

"जी नहीं," इश्तियाक फौरन बोला, "यह स्पेट है।"

"स्पेट वया ? तुम्हें तो मोती किलया तैयार करने को कः या "कहा था कि नहीं ?" जरीना खफा होके वोली।

"जी, मोती कलिया विगड़ गया इसलिए मैंने नई डिश तैया कर दी।"

इश्तियाक की यह आदत अब हमें मालूम हो चुकी है कि ज कोई सालन बिगड़ जाता है तो वह उसे फौरन कोई नया ना देकर दस्तरस्थान पर पैच कर देता है और किस विगटने का मीं वर्णन करता है जैसे किसी आसा सानदान का सड़का स्पृद विगड़ जाए और उसके विग्रहने में उसका कोई हाय न ही है

अंव मया कहें ? चन्द ऐसे महमानो की दावत ची जिनके सामने मैं बेतरलंकुत नही हो सकता था, बरना आज मेरा इरादा दिनयां क से बेतकरनुक होने का था। बगर मेहसान मीनूब ये और दूसरे सानन बेहद रुप्या वे इसलिए लामीय यह जाना पड़ा।

दोगहर के साते के बाद हुम अपने मेहमानों को लंकर भेटनी यो देगते चौते गए। जरोता ने इतिचयक को रात के राने के सम्माम में हिदाबते दें हैं। मेटनी हो देखें जब हुम साम मो बायग आए, घी देखा पर के बाहर फायर त्रियेड खड़ा है। बहुत से मोर समा हैं भीर किविन की विमनी और छा बौर खिडकियों से पुर के बादन खड़ देहे हैं।

"आग ! आग ! मेरा यर बनाओं!" लैक्शलॉर्ड जोर-कोर से मीस रहाथा:

"इश्तियाक कहा है ?" मैंने पूछा ।

"स्या मासूम ?" सैन्डनाई अपने सिर के बाल बोचता हुआ बोना, "एक घष्टे से बीरा रहा हू। दरबाजा ही नहीं खोसता। अन्दर किचन में सायद नहा करके बेहोश पड़ा है।"

मैंने और बरीमा दोनों ने मिल्ला-मिल्लाकर इस्तियाक से स्रवाडा सुक्ताया। इस्तियाक बेहद है स्ताडवा क्रिनेन से निक्ता। में सुप्रा रेपकर पसटा बोर किविन की दोनों जंगीटियो पर परनी रालकर मुक्तने साग। बोरों पंतीतियों के सानत यत चुने में मगर सुदा जाने उनमें उसने कीन-सा मनासा बाता था कि पुर्द के गहरे स्याह बादस अब तक उन मतीलियों से उठ रहे थे।

"अस्य ! आय !!" सैण्डलाई मुस्से से चीख रहा था।

"वियम है आम !" इजियाक हैम्स में पुछले सगा।

जरीना सीती, "मे केमारे एक गर्छ में भीग पहें हैं, दखा। पीट पटे हें और मुस्ट्रें बुद्ध पता ही गहीं। फागर क्रिमेड तक बाज भीर तुम नि निम मा दश्याक्ष यहद निए गाफित गैठे ही !"

इन्तियाक सब सीमी का व्यान अपनी तरफ देशकर मुख्यीती। प्रामित्या होभद सिर भूकते समा । एक चंगली अपनी सीप्टी पर रसकर बीचा :

"बहरा नल रही थी।"

"गैसी बहुस ?" जराना का पारा चढ़ने समा, "तुम तो महं नवेली बैठे हो ?"

"कोर्ट में मुकदमा मा।"

"कैसा मुकदमा ?"

"आवाई मकान का मुकदमा या भेरे और चचाजाद भाई सती के दरम्यान । चकील-इस्तमासा और वकील-सफाई में बहस हं रही थी।"

"िकयर हैं वकील-इस्तगासा और वकील-सफाई?" जरी

के गुस्से का पारा और चढ़ने लगा।

"मैं खुद दोनो तरफ से वकील हूं। सुद ही कोर्ट हूं, खुद है मुद्दई, खुद ही मुद्दालय। खुद ही बहस करता था, खुद ही ज़वा देता था।" इश्तियाक ने बताया।

"मगर कहां वहस चल रही थी?" जरीना ने दांत पीसक जससे पूछा।

"यहां !" इश्तियाक ने अपनी खोपड़ी पर उंगली रखकर <sup>कह</sup> और सिर भुका लिया। Ę

परीना का दिल इश्तियाक से इटने लगा । मेरा भी । उम्दा ावधीं होने के बावज़द उसकी लामिया अब जानलेवा साबित होने गिरें। इश्तियाश से प्यादा उसकी बिल्ली की गुलदान ने मुक्ते तंग र हाला था। मैं दरअसल इश्तियाक की वजह से उसकी उपेशा रता या. क्योंकि इहिलयाक नहीं चाहता था कि उसके सिवा कोई मरा उसकी विस्ती पर ज्यान दे। मगर सायद गुलशन की यह बात रिस्ट न थी। यह मुझे भी अपने काहने बालो की सूची में शामिल रिने पर तुली थी। एक बार वह मेरे कमरे में इठलाती हुई आई, गर मैंने गृत्यु कहकर भगा दिया । फिर मेरी गैरहा जिरी में एक गर यह मेरे विस्तार पर चडकर सो गई। बरअसम सोई न थी, सोने मा महाना कर रही थी। बक्त भी बी गुलशन ने वह चना या जो मेरे रिनर से माने का था। मकराय यह था कि देखी, हम तुम्हारे बिस्सर रिर पड़ने सोएने कीर अगर तुम इसे बरदास्त कर गए, सो दूसरी बार इस्हारे मीने पर चडकर सीएवे। बानी जिस बदर में उपेशा बरत ें एहा मा उसी कदर यह मुक्ते अपने करीव साते पर सविद थी। उस कि मैंने भी उसे जिस्तर पर सीए हुए देखा तो गुस्से में आकर उसे दिम से पकड़ा और बिस्तर के नीचे फॅक दिया। बेहद सफा होके

पुरि कोर मल्लाकर कमरे से बाहर चली गई। मनर उसका बदना पुनवन ने यो निया कि इसरे दिन दफ्तर से जो आया, सो क्या देखता हूँ कि कमरे में सेमल की देशमी गई के दोनों तकिये उपहें पहें और गुलगल उन्हें की मार-मार्क मील रही है और सेमल को हर में उहा रही है।

भरी आगों में गुन उत्तर आगा। भगद्दा मारने के निए कों जो बता तो गुनान धनाग मनाभर दरवाओं से बाहर; और जिलते। लगी, "म्याऊं-स्याऊं!" मगर आज मेंने भी गराम गानी बीडि भाज में इस हरीफा को जिन्दा नहीं द्वीतृ गा। मेंने सहन का दरवार बन्द कर दिया और अंदिक्त से बैहक्त से किचि निचित से सहन, महन से बायरूम ता गुनान के पीछे-पीछे भाज कर आगर मेंने हमों हाथों में दबाकर के घर से बाहर ले चला। इतियाक मजबूर और सहमा हुआ में पीछे-पीछे आने चला। इतियाक मजबूर और सहमा हुआ में पीछे-पीछे आने लगा। मगर मेरे गुस्ते की देतकर मुंह से इंग् बोल नहीं रहा था। सिकं उसके होंठों के कोने फकड़ रहे थे।

वड़ी सड़क पर आकर में एक कोने में राड़ा हो गया। इस सह पर खड़ढ़े और गड़ढ़े थे और उसपर अनिगनत बजनी ट्रक पूर्व करते हुए गुजरते थे। मैंने एक ट्रक को करीब आते हुए देव<sup>कर</sup> यकायक गुलशन को जोर से भुलाया और निशाना बांधकर गुज्<sup>ति</sup> हुए ट्रक के नीचे फेंक दिया।

इश्तियाक के गले से एक घुटती हुई चीख निकली।

ट्रक सड़क पर से गुजर गया। चन्द लम्हों तक ऐसा महर्षि हुआ जैसे गुलशन सड़क पर पिसकर लम्बी होकर पिचक गई है। फिर यकायक यह चौंककर खड़ी हुई और विरोधी दिशा को वती गई। दो-एक वार उसने पलटकर हमारी तरफ देखा, मगर इधर हमारे घर की तरफ आने के बजाय वह सामने की तरफ दौड़ती हुई चली गई, और फिर कभी हमारे घर नहीं आई।

तीन दिन तक इश्तियाक ने इन्तजार किया। मगर गुलश्त

कहीं नजर नहीं आई। चौथे दिन उसने सामान बांच सिया और

"साहव ! मेरा हिसाव कर दीजिए। मैं जाना चाहता हूं।" "बयों, तुम्हे यहां बया तकलीफ है ?" खरीना ने पूछा । इत्तियाक ने मुक्तने बार्खे चुराके जरीना से कहा, "वेगम साहब, विस तरह साहव ने भेरी बिल्ली से सुलूक किया है, वह मैं वरवादत

"और वह जो तुम्हारी जिल्ली ने मेरे चालीस रुपये के दी िनती सिकिये फाइ डाले जनका हर्जाना कौन देगा ?" मैंने गुस्से से

बरीता मामले की सुसम्माने के क्याल से बीली, "अरे, एक ल्ली की बनइ से लगी-लगाई नौकरी छोड़ता है। मैं तुन्हें ऐसी-सी दस बिल्लियां सा द्ंगी।"

"नहीं, वह तो मेरी गुलकान थी।" इस्तियाक की आवाज कम-र होकर लरजने लगी जैसे वह अभी रो देगा।

"बरे, गुलगन थी कि जुल्कन कि करीमन, बी नाम चाहे रस ा।" मैंने भी उसे ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा, "सैनकों ल्लया धुमती हैं इस इलाके में।"

इंदिनवाक ने फिर मुफले नजरें चुराकर, इस मोड़कर जरीना तरफ देता और बोला, "मुक्ते साहब से बड़ा डर समता है अब "बयों ?" जरीना ने पूछा ।

"साहब ने गुनरान को जठाकर सड़क पर फ़ॅंक दिया, तो मुफ्रें त्र चेहरा बितकुत अपने बाप की तरह नजर आया। "तुम्हारे बाप को तरह ? क्या बकते हो ?" जरीना गुस्ते क्षे

इदिलयाक दो-एक सम्बों के लिए यका, फिर गम्मीर सहते हैं गत्ने लगा, "इसी लग्ह भेरे बाप ने एक दिन नजे की हालत में पूर्व मागरे से उठाकर बाहर अहक पर पटक दिया था। उस वक्त मेरी उम्र निर्फ पार गाम भी भी। मैं मफीनन गर जाता, मगर सहक पर जहां में मिरा वहां एक यहा-मा मह्दा घा और मैं उस मह्दे से बाहर नहीं निकल गका। और रात का यक्त या और दी-एक दूक मेरे कि पर से गुजर गए। फिर कायद में बेहोज हो गया। मेरी मां दुहस्स मारकर चीराने लगी। यकायक मेरे बाव की होग आ गवा और भागा-भागा आया और सहक के महुई से मुफ्ते उठाके, अपने सीते से लगाके घर ले गया। और यह मेरा मूह जुमता था और जीर जोर से रोता था। और कभी भेरी मां मुक्ते उससे छीनकर अ<sup>पने</sup> सीने से लगा लेशी थी और कभी मेरा बाप मुक्त मेरी मां से लेकर अपनी छाती से लगा लेता था। मगर में अपने वाप का वह <sup>चेहरा</sup> कभी नहीं भूल सकता जब उसने मुक्ते गुम्से में अपने हायों है उठाकर सड़क पर फॅक दिया या। विलकुल ऐसा ही चेहरा धा उस वनत साहव का। इसलिए मेरा हिसाव कर दो। में यहां नहीं रहंगा।'

इश्तियाक मेरे पांय को हाथ लगाने लगा जैसे अपनी गुस्तावी की मुभसे माफी मांग रहा हो ..... जरीना ने उसका हिसाय कर दिया।

धीन साम के बाद जब हमारा तबादका बन्बई में हो गया, तो वह हमें वन्बई में हो गया, तो वह हमें वन्बई में सिना। हमें एक घर को तताब थी और हरितयाक एक हाउस एनेण्ड था और उसका नाम अब सालूकरमानी था और वह तिम्मी थाओं के उसकी माने के लिए ते में ने सिक्त था। वह खड़ा का प्रवास था और यहाँ कर पात्रामा और यहाँ कर पात्रामा और यहाँ कर पात्रामा और सह की सिक्त था और यहाँ के स्वास के स्टी का कार्य सी ने या साल्य होता था।

"में क्या ढंग हैं सुम्हारे यहां पर ?" जरीना ने अपने दोनों हाय उठाकर उत्तरे पूछा ।

"६पर'''! "विद्वित का अवसा घन्या सिन्धी कोग के पास है। इसलिए हम भी सिन्धी यन गया है, वेनम साहब। क्या करें, पेट रोटी मानता है।"

"कोई विल्ली-विल्ली पास रखी है, इचर भी ?" मैंने उससे प्रसा।

यह प्रामिन्दा हो गया। आंतें करकाते हुआ बोता, "इपर सम्बर्ध मैं बिन्दा रहना भी मुक्कित है। एक ईरानी होटल के मालिक में देरम खाकर भेरा दुर्क कोर मिस्तर अपने बावर्थाखाने में रखने की स्नावत देरी है। रात को उसकी इकान के बाये पढ़ रहना हूं। पूजर सारह बने तक उमकी इकान में समीचे बनाता हूं। किर रामदास माक्षीआनी के दकार में आता हूं "गह माची नानी चौन है ?" चरीना ने पूछा।

"जगन में हातम एकेट तो नहीं है। मैं उपने हा अगिर्देश्य है।"

"नमनो मगा निमना है ?"

"हवीचन विवता है।"

"कियान ?"

"मार्के वाली को दुबच्दी पर्मेटर मिनता है। पहले अधिते को फायू पर्येटर चिनता है।" इतियाक अंग्रेजी बगारने की "हमको यन पर्येटर।"

"यन परमेष्ट ? यन परमेष्ट आफ क्याट ?" जरीना ने पूछी इशियाक योगा, "यन परमेष्ट आफ दी फायु परमेष्ट, करि

थी हुअण्डी फासु परमेण्ड, आफ दी हण्ड्रेड परमेण्ड।"

जरीना हंसते-हंसते लोटपोट हो गई । इस्तियाक सुद भी की प्रसन्न हुआ । आसिर जय जरीना ने किसी तरह से अपनी हैं। पर काबू पा लिया, तो बोला, ''आपको एक पर्लंट दे सकता हूं।"

"कैसा है वह गलैट ?"

इरितयाक उंगली पर कगरे गिनवाते हुए बोला, "वन वैडहन वन वायरूम, वन वैडरूम मोर, वन किचिन, वन हाल, एड सपरेटस।"

"यह 'एण्ड सरपरेटस' नया बला है ?" जरीना ने पूछा। ..

"यस एण्ड सपरेटस।" इश्तियाक ने इस हैरत से जरीना ही तरफ देखा गोया कह रहा हो, एम० ए० करने के वावजूद इत्नी मामूली-सी अंग्रेजी नहीं समक सकतीं आप। 'एण्ड सपरसेट, वेगम साहव!" इश्तियाक ने फिर समकाया।

जरीना ने यकायक सममकर कहा, "अच्छा, तुम्हारा मतिर्व है 'आल सेप्रैंट' यानी हर कमरा दूसरे से अलग-अलग है ?" "यस एवड सपरेटस।" इतियमक के बेहरे पर उच्चताभास सत्त को ऐसी सनक काई गोधा कह रही हो---बोफ्फोह। हतनो देर से बात बाएकी समक में बाती है! परीना फिर हंसने सगी। बैंने बात टासने की गरब से कहा,

और भी कुछ काम करते हो ?"

"जी हा, एक दूषपेस्ट तैयार किया है 'मेरी दूषपेस्ट' !" "यह 'मेरी' कौन है ?" खरीना ने चौककर पूछा ।

शर्माकर बोला, "एक छोकरी है।"

"तुम्हारी भवेसर ?"

"जी नहीं," जिर हिलाकर बीना, "ह्यारे होटल में एक ईसाई इंपा काम करती है, उसकी एक छोकरी है कोंकण के गाव में। यह रही अपनी छोकरी की बादी बनावा है।"

"तुम्हारे संग ?" वरीना ने खुग होकर पूछा । "मही, किसी देमाई छोकरे के संग । अस्फेड उसका नाम है ।

"तहा, तस्ता द्वाह का कर का दा र अरूठ वाचन नान व । इसी प्रवर्ष को कप के हां को य रहता है। सामर बुद्दी बहुत गरीम ! धक्ते पास बेंद्या नहीं है। हमतिय हमते 'मेरी दूपपेस्ट' निकाला ! मीर उनके पास के टाइस में ने वनता है और उसका पेसा उस मिरियमन बुद्दी को देता है।"

"ताकि वह अपनी छोकरी की शादी तुम्हारे सिवा कहीं और

भर सके ?" अरीना ने बहुद सलख होकर पूछा।

यकायक इतिनामक निर्दाणित गया। चलकी बांबो की युवानियाँ कार-कारी पूर्मने कामी। चलके होओं के कोते देखी से कड़कने लेथे बीर गाल भी बंदर को संसते गए और उसका चेहरा एक ऐसी कारी वोश्तरी की स्वाह नजर शाने काम निक्षपर तिक के सात ही खात मही हो। मुक्त स्वी देशकर बहुत रहम आमा । यह सब बनन से रीना दे जहर बुएकर मों चारों सरफ देख रहा था जैसे बाररों तरफ धीनारें

1

जमपर गिर रही हों और अमने गम निकलने का कीई साता <sup>न</sup>हीं

मेंने जरूरी से बात का भग फैसी हुए पूछा, "शरी-वार्क जारी है?"

उपने इंकार में पिर हिलाया।

"वर्षो ?" मैंने पूछत ।

"अब सो एक फिल्मी कहानी विषय रहा हूं।" इस्तिमक <sup>ने ही</sup> गर्ने से ऐलान किया। यह अपनी भवराहट पर काबू पा चुकाया।

"हीटो कोन है ?" मॅने पूछा ।

"इश्तियाक !" अपना नाम सेकर योला, "उबल रोत है इश्तियाक का इस विकार में।"

"भीर विलेन कीन है ?" जरीना ने पूछा।

"शायद दिलीपकुमार निभा जाए !" दक्तियाक सोच-सोवर बोला, "विलेन का रोल बहुत मुस्किल है।"

जरीना ने हंसी रोकने के लिए अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया

"और हीरोइन ?" मैंने पूछा।

"फिल्म इंडस्ट्री में कोई हैं नहीं "" इदितयाक संजीदा हैं के बोला, "वाहर देख रहा है।"

"फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है ?" मैंने पूछा, फिर उसी अंग्रेजी फिकरा मैंने दोहराकर पूछा, "विल्कुल नहीं है ! नाट इकी वन परसेण्ट, आफ दी फायुं परसेण्ट, आफ दी टुक्कण्टी-फायु परसेण्ट, आफ दी हण्ड्रेड परसेण्ट ?"

"नो सर !" इक्तियाक ने सिर हिलाकर कहा।

"तो उस फिल्म के गाने कौन लिखेगा? तुमने तो शायरी तर्न कर दी।"

"जी !" इश्तियाक अपने हाथ में एक नाखून को दूसरे नाखून से कुरेदते हुए बोला, "शायरो है है मगुर के गाने

तो मैं ही लिखुंगा। एक ट्रुड़ा कहा है।"

"बया ?"

निगाहें नीची किए आलों के कोनो से डरते-उरते चोर-निगाही से परीना की तरफ देखते हुए बोला, "साहव ! बात यह है कि गचल मैं बेगम साहब ने हमको बहुत करा दिया है कि उसका वजन बहुत बड़ा होता है इसलिए हमने गंजल को छोड़ दिया। सगर फिल्मी गीत में हम देखते हैं कि उसका बजन छोटा होता है। क्या मतलब कि छोटे-षोटे दुकरे होते हैं और बीध-बीच में म्यूजिक आता जाता है। इसीतिए हमने एक फिल्मी गीत शुरू किया है उसी तरह छोटे-छोटे दुकड़ों बाला ।"

. . .

"मुनाओ ।" मैंने बेचैन होकर कहा।

इरितयाक ने खखारके गला शाफ किया ! बोला :

"ओ समार ! ओ समार !

**मैंने** लिया

उल्लूका जनम

को सनम

तेरे लिए !"

जरीना की बुरी हासत थी। मुंह मे दुपट्टा ठूसते-ठूसते उसका षेहरा सारा होता जा रहा था। वड़ी मुक्तिल से मैंने भी अपनी हंसी रीकी और उससे पूछा, "मगर उल्लू का जन्म नयों, इश्तियाक ?" रीकने के बावजुद मेरी हंसी मेरे सवाल से बाहर छतकी पहती थी।

"उल्लू का जन्म इसलिए, साहब;" इश्तियाक ने महरी सजीदगी से कहा, "कि इंदितयाक को यानी फिल्म के हीरों को रात में नीद नहीं जाती है हीरोइन के फिराक में "हीरोइन के फिराक में वह रात-रात-भर जागता है और उल्लू भी रात को जागता है। 35

प्रमानिए'' । बास की समितिए असा । खरा सोनिए । यम गहाँ सुकीतल्य अयान जिला है ! "

"जिरे उस्तू ने पहुँ !" जरीना वे पुषट्टा मुंह में निकासर एकाएक चीराकर कहा, "माग जा यहां में, बरना अभी वचन जगारकर इतने मार्थिकार"

वरीना वणव उधारने वसी । इन्तियाक भाग गड़ा हुआ । इंदिनबाक का कारोबार ईरानी होटल वाने के यहां सूच चमक गया। दहते यह क्षिष्ठं मयोगे बनावा था, फिर उमने ईरानी होटल के मालिक को वर्ष पर लगाकर उसे चाही दुकटे बेवने की मेरागारी।

"बहुत सस्ते में बन आएमा सेठ। तुम्हारे इधर इबलरोटी का दुकड़ा वेकार में फिकता है, हम उसकी काम में साएगा। ,पानी घरटर का सर्च है और थोड़ी-सी बालाई का " इतिवाक नै उसे ममभाया, "ओर सुम्हारे पान एक छोड़ तीन रेफीजरेटर हैं। एक रेफीजरेटर में साही टुकडा रथेगा। बाहक लोग को ठंडा-ठंडा सर्च करेगा।"

ईरानी मान गया नयोजि खर्च बहुत कम या इस मिठाई का। पहले दिन इस्तियाक में जो छाड़ी टुकड़ा बनाया, तो यह दो आर्ने परी टुकड़े के हिसाब से हार्यो-हाथ विक गया।

ऐसी उपना दिय जिससे देट भी बरे और निठाई की निठाई भी मालून हो, ईदानी होटस में बंठनेवालों ने आज तह काहे को साई थी! अब तो यह हानत हो गई कि इस्तियाल को दिन में दो बार साही टूकरे देवार करने पड़ते और विकी बढ़ते देवकर देसां होटल के मालिक ने इस्तियाक को अपने किचिन का हेट कुक नियुक्त कर दिया। किचिन में काम करने वाने गोकर कब इस्तियान को उपतायणी महकर पुकारते थे और हीटल का मालिक इलियाक है। बाही दुनहें के साद्या में 'भेर दिल का दुकड़ा' कहता।

अगर मैंने फर्मी इिल्डियांक के जिस्म और कह पर बहार अते हुए देगों है, सो वे यही दिन के। उसके फरने भरने तमें और कार फासारों पर ऊदापन भरनकने नया। और वे किरितयां उसकी प्राप्तियों की, जो उसकी आंखों में हर नतन बे नेन और उदिन होकर सेरती-सी रहती थी, अब बम्बई के माहिल पर लंगर डातती हुई मालूम होसी थीं। जहां इंडियांक वे हमें मकान दिलवाया ज उसके करीब कोई एक फलांग के फामने पर वह ईरानी का होटत था, घौक के नुक्कर पर। सामने टैक्नियों का अहा या और करीब में एक नया मार्केट कुल गया था। इसिलए मुबह से शाम तक इस फेरानी होटल में बड़ी भीड़ रहती थी। बूट पालिस करने वाले और पान बेचने वाले और अल-पूरी की चाट बेचने वाले और आसपार को घरों और बंगलों के नौकर-चाकर और कालेजों टिडी ब्वायव और काम की तलाश में घूमने बाले बेकार और आवारागर जो काम की तलाश में घूमने बाले बेकार और आवारागर जो कालेज के लड़कों से ज्यादा टिडी मालूम होते थे—उन सवकी जमघट इस होटल के अन्दर और बाहर रहता था।

इस होटल में इश्तियाक बहुत पॉपुलर हो गया था। आते-जाते में उसे देखता था। तीसरे पहर तक तो वह अपने मलगजे कपड़ों में कभी किचिन के अन्दर कभी किचिन के वाहर मुस्तेदी से काम करता दिखाई देता। कोई चार वजे के करीव वह नहा-धोकर गेहए रंग का वंगाली कुर्ता और उसके नीचे खुले पांयचों वाला पाजामा और चप्पल पहनकर ईरानी होटल के वाहर आ खड़ा होता। उस वक्त उसे काम की तलाश में आए हुए इघर-उघर से वहुत-से लींड घेर लेते। वह इघर-उघर के वंगलों और लड़कों को नीकर करा देता, प्योंकि हार का की वजह

ं है आहपात को बिस्टिगो में उसकी सासी जान-महसान हो गई थी। जिन मीं में बहु नौकरी न दिनसा सकता उन्हें दूसरे दिन आने का म्यासरा देकर पसता करता। फिर मोही सुनगाकर नटक लाड़ी के मामिल से बार्च करता थी उसका हमसतन या मानी मुरावाचाद का रहनेवासा सा और जिनके लिए वह एक निहायत ही उन्दा और निहायत ही सस्ते किस्स का मानुन सनामा बाहता या जियमे सर्व कस हो और करपड़े भी बहुत उस्टा चुन लाए। म्यार दरिजयाक सभी अभी ईवाद में कामयाय न हुआ था।

बदक लांड्री से फारिय होकर वह अपने हाउरा एजेण्ट के यहां पता पाता या नये माहके को लेकर मकान दिखाने के लिए चता गाता। रात के मी-रस मेजे फारिय होकर हैरानी होटल में खाना साता। किए एक कप चाय पोकर बीर फिर बीडी मुलगाकर और पान लाकर वह सन्, बावचीं के फोपड़े में लाकर तो रहता, वर्षों के बह बड़ा बावची हो पता था, वह अब हैरानी होटल के याहर नहीं मी सकता था। सन्, बावचीं का फोपड़ा बारहवीं कन्यर की एक्ट के पीरी एक होटे-चे खाली पात पर या और उसकी बीडी बच्चा जाने के लिए प्रधन में के टेहरी महबाल के किसी मान में मई हुई थी और कही चार माह बाद वावस बाने बाली थी। अब तक हरितयाक सन्द के फोपड़े में रह सकता है .....सन्द ने बस्तावनी से कहा

साहो हुनडो भी रोज बहुती बित्री को देशकर मैंने अन्दाका किया कि अब इस्तियाक के कदम यहां जम जाएंचे। इसलिए दो माह के बाद मुक्ते बड़ी हैरत हुई जब हैरानी क्षेटम के मालिक ने मुक्ते बताया कि उसने दरिवयाक को निकास दिया है।

"वयों ?" मैंने पूछा, "कोई गवन किया है ?"

"नही, आज तक एक पैसे का मबन नहीं किया," ईरानी होटल

## म र मालिक बीन्स ।

"फिर, बना काम में सहबह करना था ?"

"नहीं, नाम भी गहुम अन्या करना मा ?"

11/15 7"

ई रानी होतल के मानिक ने कुछ कहने के लिए मूंह गोता। कि जन्दों में बन्द कर निया। किर एक ठंडी गांस भरी और मेला "माहन ! उसका नेवा फिल्ला है। हम उसकी सत्तर रामे पगास्तर देवा था। यह पमार भी उसने सने कर दिया। जबर से पान सी कर भाग और दो सो स्वाटम का निल्हाी गया।"

"पान सो कप नाम भीर दो भी स्वाइस !" भेने हैरत से कहा,
"इदितमाफ तो इतना पेटू कभी न था। यह तो बहुत ही कम-खुराक
मा।

"हम जानता है, इसिलए हो हम बोलता है," ईरानी होटल का मालिक राफा होके बोला, "बह गुद पान सी क्या सात सो क्ष चाम पीता तो हम उसको मना नहीं करता था। मगर वह खुद नहीं पीता; इघर-उघर के बेकार लफंगों, लींडा लोग जो इघर-उघर आजू-वाजू बिल्डिंगों में नौकरी बनाने के वास्ते बाता है, वह उनको भूखे पेट देखकर चाय पिलाता था। जब हम मना करता था तो बोलता था—मेरे हिसाब में लिख लो। अब पान सी कप चाय और दो सी स्लाइस का बिल हो गया, तो हम उसको किसके हिसाब में लिखेगा? इसिलए हमने उसको निकाल दिया।"

"बहुत अच्छा किया।" मैंने ईरानी से कहा और पैसे काउंटर पर रखते हुए बोला, "एक डिविया केवेण्डर की दो।"

"अजब मगज फिरेला है उसका," ईरानी ने मेरे पैसे गिनते हुए कहा, "दो पैसा कम है।"

"सारी।" कहकर मैंने जेव में हाथ डालकर उसे दो पैसे और

. F

दिए और केदेण्डर की डिविया लेकर उससे पूछा, सी इदितयाक माप्रकल कहां पर है ?"

"वेस में ।"

"जैत में ?" मैं हैरत से ईरानी की तरफ देखने लगा, "तुमने

उस बेचारे को जेल पहुंचा दिया ?" "हमने कहा पहुंचाया है साहब ! वह तो अपनी करनी से गया

है, घराव भी स्मगलिंग के घन्चे में।" "अच्छा, यह धन्धा भी उसने शर कर दिया !"

"वह तो यह घन्या नही करता साहब, मगर हमारा बावसी मन्त्र अपने लाली टाइम में यह घन्धा करता या और इघर-उघर की बिरिडगों में रात को बाटली पहुंचाता था"" ईरानी बोला, "फिर

एक रात पुतिस ने उसके भोपड़े पर छापा मारा । छ बाटली पकडा गया, तो इश्तियाक वोला-सन्तु वेयुनाह है। मैंने ये छः शीतस शराब इघर लाके रला या । इन वास्ते दृश्तियाक को दीन महीने की सवा हो गई है।"

"उसने ऐसा वयो बोला ?"

"वह बीना--हमारा नया है ! हम अकेला आदमी है। तीन महीने की सचा चुटको बजाते काट लेगा। मगर जब सन्त्र की घर वाली अपने बच्चे को लेकर इस फॉपड़े में आएगी, तो फोपड़ा खाली

देखकर कितना रोएगी !"

तिए भीटर नाने की ? ती इदिसमाक पहले उनकी गरत मुनकर सहम गया। किर होते से निर उठाकर बीला—साहत ! में निल् का कहना नहीं टाल सकता। ये जो कहेंगे में जरूर लेकर थार्जगा। उसने ऐसे लहजे में उनसे बात की कि उनका सारा गुस्सा उतर नया। भुरकराते हुए एक तरक की सरक गए। में भी गया बीलती, बहुन, चुप होकर सरीते से मुपारी काटने नगी।"

जरीना सामोशी से भुरकरा-मुरकराकर नुसरत की बात सुनती रही, मगर उसने एक दका भी नहीं बताया कि वह दितयाक की जानती है। न अगले एक साल में इितयाक ने एक बार भी बताया कि वह हितयाक की जानती है। न अगले एक साल में इितयाक ने एक बार भी बताया कि वह हम लोगों को पहले से जानता है। हमने सोचा—वेचारा जहां लगा है, लगा रहे। उसकी स्त्रामियां जताने से क्या फायदा ? और यहां जोरावर कां के यहां रहकर इितयाक बहुत ठीक हो चला था। वाल माथे पर नहीं लटकते थे। जहनी तौर पर बहुत कम गायव रहता था। कपड़े साफ-सुचरे पहनता था। बोरो-शायरी तर्क कर दी थी दिन-भर या तो किचिन में रहता या खां साहब के बच्चों की देख-भाल करता। हालांकि उनकी देखभाल के लिए दो आयाएं अलग से मुकर्रर थीं, मगर बच्चे जिस कदर इश्तियाक से हिल-मिल गए थे उतने घर के किसी दूसरे मुलाजिम से नहीं। मैंने और जरीना ने सुख का सांस लिया—चलो यह इश्तियाक नार्मल तो हुआ।

एक रात जोर की घंटी वजी। कोई तीन वजे का वक्त था। मैंने घवराकर दरवाजा खोला। वाहर सरदार जोरावर खां का ड्राइवर हामिद खड़ा था।

"हजूर, जल्दी चलिए, वेगम साहव ने गाड़ी भेजी है।"

"क्या वात है हामिद ?" मैंने पूछा।

"इश्तियाक ने जहर खा लिया है।"

"अरे !" मेरे मुंह से निकला ।



तिए मोटर लागे को ? तो इत्थियाक पहले उनकी गरज मुक्कर सहम गया। किर हीने से सिर उठाकर बोला—साहब ! मैं कर्जू का फहना नहीं टाल सकता। वे जो कहेंगे में जरूर लेकर आर्जग। उसने ऐसे लहके में उनसे बात की कि उनका सारा मुस्सा उत्

वसन एस लहज न उनस बात का 1क उनका सारा मुक्ता करू गया । मुरकरांते हुए एक सरफ को सरक गए । मैं भी गया बोल्ती, बहुन, चुन होकर सरीते से सुवारी काटने नभी ।''

जरीना सामोशी से मुस्करा-ग्रक्तराकर नुसरत की बातें मुन्ती रही, मगर उसने एक दक्ता भी नहीं बताया कि वह इित्याक की जानती है। न अगले एक साल में इित्याक ने एक बार भी बताया कि वह हम लोगों को पहले से जानता है। हमने सोना—बेचारा जहां लगा है, लगा रहे। उसकी खामियां जताने से क्या फायदा? और यहां जोरावर खां के यहां रहकर इित्याक बहुत ठीक हो चला था। वाल माये पर नहीं लटकते थे। जहनी तौर पर बहुत कम गायव रहता था। कपड़े साफ-सुथरे पहनता था। शेरो-शायरी तक कर दी थी दिन-भर या तो किचिन में रहता या खां साहव के बच्चों की देख-भाल करता। हालांकि उनकी देखभाल के लिए दो आयाएं अलग से मुकर्रर थीं, मगर बच्चे जिस कदर इित्याक से हिल-मिल गए थे उतने घर के किसी दूसरे मुलाजिम से नहीं। मैंने और जरीना ने सुख का सांस लिया—चलो यह इित्याक नामंल तो हुआ।

एक रात जोर की घंटी वजी। कोई तीन वजे का वक्त था। मैंने घवराकर दरवाजा खोला। वाहर सरदार जोरावर खां का ड्राइवर हामिद खड़ा था।

"हुजूर, जल्दी चलिए, वेगम साहव ने गाड़ी भेजी है।" "क्या वात है हामिद ?" मैंने पूछा।

"इश्तियाक ने जहर खा लिया है।"

"अरे !" मेरे मुंह से निकला ।

ंहों साहर, इश्विवाक ने जहर सा निया है और सा साहर पूरा में हैं। पर पर बेमन साहर के दो आई है, मगर उनकी समफ ने नहीं जाता बया फिया जाए। इश्वटर मक्सूप्त को टेलीकोन किया भी समय साहर ने भागर वे बोते—यह पूनिय केस है, मैं नहीं जा क्रांग जोर प्रितायक सर रहा है।"

जरीना मेरे पीछे सड़ी वरवर कांच रही थी। सरजते हुए महत्रे में थोली, "तुम जल्दी से चले आओ, बेचारी नुसरत सहत गरेयान होती।"

यां साहब की ड्राइंगक्स के ऐन बीचोचीच कर्रा पर किर से वांब कर देंगी हुई एक लाग रखी ची और मुनरत और समके दोनों माई और घर के दूसरे मुलाबिस हैरत में यूससुस खंडे उसे देख रहे से 1

"नया मर गया ?" मेरे युद्द ने येजब्स्यार निकला। "नहीं,अभी तो जिन्दा है।" एक आया आहिस्ता से सिसकते

ए बोली।

मैंने बादर हटाकर नवड देयी। सीने के हॉकने में नरफरे की प्रसाहत की और नवड टूट रही की। नुगरत एक पूरी वाल कोड़े ग-पत्तीका से बेरावर अपनी कटी बालों से बारों सरक देग रिक्षा

"बब इसने जहर सामा ?" मैंने नुसरन से पूछा।

प्राप्ता कुछ नहीं थोणी जैसे सबसे मेरा समान मुना तक मही। पत का होटा आई बीमा, "कोई दो बंब के करिक मिने वर्जन तर के करिब किसी की सामाज मुनी। कोई खाहिला-आहिला } फिस्टोइकर समा पहा था। जब लागा सो सानुस हुना तसाक हुं। बहु बायबींखाने से रेगा-रेगा मेरे कमरे से पहुवा बीर सुसने बहु पहा था~मुझ्ने बचा सीनियु, मैने बहुद सा । "मैने पृद्धा कीनन्मा कर्न् ?

"बोबा-दिक्य [

''दिक ट्रेक्स ?

"दिक हूं ! दिक ट्—उसकी जवान बहुर से मोटी हो चुकी की ओर शाका व में हकताहुट भी। यह कहना चाहता था टिक-टुअफी लेकिन उसके मुहु से निकलना था निकंटिक टु। फिर यह मेरी चार

पाई में नगकर के करने नगा।" नुसरत का भाई बता रहा था।

मैंने और दारतान सुनना बेकार समक्रकर फीरन कहा, <sup>पहुं</sup> उठाकर सीने मासी में डालो, अरपताल ने जाएंगे।"

"मगर पुलिस "?" मुसरत कांपकर बोली।

"पुनिस को बहीं से दत्ताला कर देंगे," मैंने कहा, "नजरीर्क का अस्पताल कीन-सा है ?"

"जानावती।".

"यहां से फितनी दूर होगा ?"

"कोई चार मील।"

"जल्दी चलो।"

जिस वयत चार आदिमयों ने मिलकर इहितयाक को पहतीं मंजिल से नीचे जतारा, उस वयत हल्की-हल्की-सी वारिश हो रही थी। सड़क के किनारे-किनारे रोशनी के कुमकुमे पानी में भीगे हुए यों सिर्

भुकाए खड़े थे जैसे अपनी जर्दर जिन्दगी पर .रो रहे हों। भीगी हुई सड़क पर कहीं-कहीं रोशनी के फटे चीथड़े नजर आते। फिर अंधेरी जन्हें खा जाता। फिर तगो-तारीक गड्ढों की मारी हुई एक सड़क पर कार यों लड़खड़ाकर चलने लगी जैसे एक औरत अपनी इस्मत लुटाकर रात की ओट में अपने घर की तरफ भाग रही हो।

. <del>ند کست د</del>. ۳

ए फार्म मरो । बी फार्म मरो । सी फार्म मरो ।

जिन्दगी तुम भी तो रुको !

इतियाफ का क्षिर भूरे रण के आवाज क्लाभ के गही पर टिका है। उसकी आंखें गहरे मक्दे मे जा गिरी हैं और उनपर यादों का इक मुन्य करता हुआ चल रहा है।

पिपहलर रुपये एडवान्स लाजो ।

यह रसीद लो ।

बिहुत ! मरीज को कमरा नम्बर सात में ले जाओं ऊपर लिपड है। मैं सभी खानडर कोठारी को फोन करना ह।

बाहर से कोई ट्रक सुकारता है। एं-प् !

भू-यू ! इंश्तियाक का सीना हीकता है----

हं ... हू ... ।

हा है। माना का मूरा किस्तर अपने पायों में तभी हुई रवड़ की माना कताय का मूरा किस्तर अपने पायों में तभी हुई रवड़ की मिलिंग के किसी के बारियें के बारिये तिपट की आर्मित हरकत करने तमता है। लिएट अपर की मिलिंग पर जाके रक वाती है। विस्तर वरामदें में से पूढर रहा है। कामरा कामरा कात के जबर जाता है। एक बारवर मिरियें में से अपर जाती है। वात नवर का पर्यों पिरा दिया जाता है थेरे इस वाहर के जाते हैं।

सम्बे कोरीकोर में बेजायाज नसे खामोधी से भूम रही है। अर्देली नीमगनूदगी में बेजार टहल रहे हैं। कही कोई हीने-हीन

अराहता है, कोई धीरे-धीरे सिसकता है। "हरितपार ने बहर वर्षों साथा ?" में प्रस्ता ह।

"गवन किया होता ?" बुसरत का खोटा माई अदाजा सगाके

न हता है, "बहन ने हीले-होने पर का मारा सर्वा दिल्याक सुद्दे के दिया था। हर सक्त धार-पाल भी रुपये दिल्याक कीने में रहने थे। केल कहन ने इतिस्पाक में दिलाब देने की कहाय साज समने कहर सा लिया। मेरा स्थान है कि ""

"न्द्रां स्वान प्रात है," नुमस्य का दूसरा नाई बेन "इतिस्थान में दम बुराइमां हो मगर मोर नहीं है। आज तक उर एक पेने की भोटी नहीं की। मेरे स्थान में पिछले हफ्ते जो मुख्य याद में उसे इसना मिनी भी कि उसके आयाई मकान बाते मुक्य का पीनला उसके मिनाफ हुआ है, उसका गम उसे बहुत हुआ है

"अर्जा नहीं," बुद्धा हार्मिय अपनी मनी अंबीं की सिकीहें भीसा, "द्रश्तिमाक की मकान-पुकान, सपर्य-मैसे से कुछ मुहें नहीं रही। यह उस सीक्षिमा का चक्कर है "मुल्यन का।"

"गुलबन ?" मेरे कान गड़े हुए। गुलबन कीन है ? मेरे जा में एक बिल्ली कूदने लगी\*\*\*"

"एक नई आया रखी है साहब ने । बड़ी बदसूरत लीडिया गगर सोलह-सत्तरह बरस की है। भाग-भाग के काम करती है उसका नाम गुलदान है, और साहब हमने सुना है कि इस्तियाक पहली बीवी का नाम भी गुलदान था।"

"अरे !" में चींक गया।

"जी हां, उसी लींडिया के चक्कर में जहर द्वा लिया है।" "वह कैसे ?"

"पहले तो साहव से कहता रहा कि इस लड़की को निकाल दें यह काम ठीक से नहीं करती है। फिर एक दिन मुक्तसे कहने ल कि मैं इस वजह से इसे निकलवाना चाहता हूं कि इसका नाम गुलश् है। मैंने कहा—भले मानस, इसका नाम गुलशन है तो क्या हुआ काम तो ठीक करती है। मगर इश्तियाक नहीं माना; वरावर उसव पिकायत करता रहा। स्वर जब साह्य किसी तरह नहीं माने, वो साहब हमको तो मालूम नही कव उसने—इहितयाक मिया ते— रनेया यदल दिया। अब यह जस लड़की पर मेहरवान होने सगा। इमरे नोकर तो चाय पीते थे, यह उसको कॉफी विलाने लगा जी षिकं साहब और बेगम साहब पीती हैं। फिर एक दिन गुसदान की बोपता चना कि उसको कॉफी मिलती है अवकि दूसरे गौकरी ही सिफं चाय मिलती है, तो वह एकदम विदक गई और उसने इस दिन से कॉफी पीने से इस्कार कर दिया। एक दिन उसने ितियाक को बाजार से देसी साबुन लाने की कहा, दो यह उसके नेए अग्रेजी साबुत से आया । उसने कोपडे का सेल मांगा, ती यह गुनजार हेयर आयल नम्बर वन' उठा लाया। कल गुलशन की त का जत आया जो बेगम साहब ने पदकर सुनाया । अब दितयाक की तो आदत है, दरवाचे पर खड़ा चोरो की तरह रुता है। गुलरान की मा ने लिखा था कि उसने गुलरान की गदी की बातबीत पक्की कर ली है। सहका किसी सीमेण्ड कम्पनी र दरवान है और यह महज बावर्ची है, यह इसे क्या मुंह लगाती ! ास जब से यह सुना, किचिन में बैठा-बैठा ठडी सासे भरता पा गैर मुक्तसे कहता था-अब जीना वेकार है। मैंने पूछा-नया ना ? बोला— कुछ नहीं और फिर अपने सीने पर हाथ मारकर भीता-मगर अब जीना बेकार है। यह बाज दोपहर की बात है " Uत को उसने जहर शा लिया ... हामिद इतना कहकर चुप हो विष

मैंने चन्द पत्तों की खामीशी के बाद पूछा, "मगर चहर खाने से पहले इस कमबक्त ने सबकी से कोई बात नहीं की ?"

"बिसकुस नहीं साहव।" हाभिर राफा होकर बोना, "बिसकुस इक्तरफा इस्क था। दस दिन सो हुए हैं गुसरान को आए हुए। ४३ इन रम दिनों में इमने उस सहकी से नफरत भी की, दोस्तीकी इस्तदा भी की, मुहस्बत भी की, फिर आप ही आप मर भी गया। सब फुछ दस दिनों में कर निया। सहकी को तो कुछ पबर भी नहीं है साहब। यह तो ऐसी बदसूरत है और ऐसी भेजे की साली है कि उसे तो गुमान तक नहीं गुजर सकता कि कोई उससे इसक कर सकता है।"

हागिद पृत्ति यूदा या और जिन्दगी के उस दौर में से गुजर रहा या जब कोई किसीसे मुहन्दत नहीं कर सकता, इसलिए दास्तान नुनाते बगत उसके लहुने की दादोद तलगी जिस तरह उसकी मजदूरी प्रकट कर रही थी उससे मुक्ते बड़ा लुख्य आया।

कोई साढ़े छः बजे के करीब डागटर कोठारी कमरा नंबर सात से बरामद हुए और मुक्ते देशकर बोले, "अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर अगले चौबीस घंटे उसपर बहुत नाजुक हैं। मैंने उसका भेदा साफ कर दिया है। ग्लूकोज के सेलाइन पर रख दिया है। खाने को दबा दे दी है। इंजेक्शन कुछ दे दिए हैं—कुछ लिख दिए हैं।"

"धुकिया डाक्टर साहब, मगर क्या मरीज इस वक्त होश में है ?" मैंने पूछा।

"होया में तो है, मगर अभी बहुत कमजोर है। अभी ज्यादा लोग उससे न मिलें तो बेहतर होगा।" डाक्टर ने मेरी तरफ इशारा फरते हुए कहा, "सिर्फ आप उससे चन्द मिनट के लिए मिल लें। मैंने थाने में टेलीफोन कर दिया है। किसी वक्त भी पुलिस इन्स्पेक्टर उसका बयान लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि मरीज की हालत बहुत नाजुक है…।"

इतना कहकर डाक्टर कोठारी चले गए, तो नुसरत का छोटा भाई गुस्से में भरकर बोला, "खां साहव घर पर नहीं हैं और यहां पुलिस के सामने जाने किस-किसके बयान होंगे! उल्लू के पट्ठे को इतनी अवल नहीं आई कि अगर मरन् हुन्हें मर जाता, किसी गाड़ी के नीचे आकर घर जाता, कही पर पता, मतर हमारे घर से हुर रहकर मरता और यो हम सबको परेक्षान करने सोन मरता।"

"वजा फरमाया आपने," मैंने कहा, "मरने वालों को हमेगा जरने वार दिन्दा रहने वालों की सहनियत का स्थास नरके मरना गिरिए। इस सिलमित्त से अगर आप एक 'खुरकुशी गाइड' पिलसा हैरें, मों बहुतों का भावा होगा।" इतना कहकर मैं कमरा नम्बर भन में सावित्र हो गया।

इत्तर्फक से उस चक्त कम दे में कोई नहीं या। नसे मोदे दवा भाने के लिए नीचे गई थी। इसित्यक महरे दक्तियों से सिर टिकाए मेरा था। उसके शर्में बाजू को रण में सेनाइन जा रहा था। दुसरा गैड्ड एकरे सीने पर था। उमकी आंखें जन्म थी। उसके स्माह चेहरे मैं पींडे मफेद तिकाों से परे लिड़की पर बारिया के क्तरे नरण रहे में भीटे मफेद तिकाों से परे लिड़की पर बारिया के क्तरे नरण रहे में भीट कमक की मतह पर रोधानी और साथे जासा और निरासा के इन्डमीतरह कम्यामान थे'..!

"इस्तियाक 1" मैंने उसके बिस्तर के करीब जाकर सरगोगी में कहा। "इस्तियाक, मुनो।" मैंने फिर जरा कभी सरगोगी में हिं। "कान खोलके मुनो, मेरे बाब क्यादा बक्त नहीं है, नर्स आ रही है।"

इरित्याक ने आंर्स सोशीं और लम मैंने देखा कि उतने मुक्ते इर्मान तिया है तो मैंने उसके करीय मुक्तिम्द करते, "फिनी मेक भी प्रित्ति इस्तेम्दर मृहादे पता वसान करमान्य करने जा जाएगा। उममें निकं यदी कहुना होगा कि तुम्हारे रीट ये दर्द या और तुम सृम्तायार मेकर भी गए थे विधिन से इस्पाकक से तुम्हारे रित्ताहों हिन्द-दुअपटी की सोधी पड़ी थी। वह भी हतना ही यही होती है जितनो अयुवायार की। इस निष्य रात की वस तुम्हारे रेट का दर्द

## चन्दन-हार

यूक्तिष्टम के मूंज के पास पहुंचकर जातिमसिंह इक गया और अपने सर पर ट्रंक और पीठ पर बिस्तर और कन्ये पर राइकत उठाए हुए उसने एक पत्त के लिए स्वक्तर चारों और देखा।

यह चार हजार फुट की चढ़ाई चढ़कर आया या। उसकी नजरों के नीचे पहाड़ी घाटियां और हलानें गिरती जा रही थीं और चीड़ों से भरे हुए जंगल फिसलते जा रहे थे और सबसे परे सोन की चमकीली नदी किसीकी बल खाती हुई चोटी के समान घाटी की कमर पर उतरती जा रही थी।

जालिमसिंह ने मुस्कराकर इतमीनान का सांस लिया। यह दृश्य उसका वरसों का देखाभाला था। हाथ की रेखाओं के समान वह इसके एक-एक नक्श को जानता था। नथुने खोलकर उसने अपने देश की हवाओं को स्पा और उसके नथुनों में चीड़ के जीगन और यूकलिण्टस की इलायचियों की सुगन्य वस गई और उसने मुंह खोलकर ठंडा, ताजा और कोमल समीर से दो-तीन वार पूरी तरह अपने फेफड़ों को भर लिया।

फिर उसने अपने सर से लोहे का काला ट्रंक उतारा जिसपर सफेद अक्षरों में 'सूवेदार जालिमसिंह' लिखा हुआ था। ट्रंक उतार-कर उसने नीचे जमीन पर रख दिया। पीठ हिलाकर विस्तर को नोचे गिरा दिया, फिर कंघे से राइफल को सावधानी से उतारकर एक पट्टान के टिका दिया और सुद बहे-बड़े कीजी दूटों से सोर नवाना हुआ युक्तिन्द्रस के बूंज के अन्दर बहने वाले सीते की ओर पत्ता गया। उसके करमों से कई छोटे-छोटे परधर उद्धलकर खुड़के और

पुंडकर गुहुप की आवाज पैदा करते हुए कोते में गिर गए। यह कींने कितारे नमं, हरी, रेसमी दूब पर तेट या जिस तरह बहु स्थलमं में इस सोते के किनारे तेटा करता था। किर उसने पूप की पेता—पहले उसने हुए तांचे के रण जैते गालों को सोते के पानी से पेता—पहले उसने रायें गाम को पानी की सतह पर रखा—जिते गेमा माम जैते ठंडी मताई को कई परमें उसके पान से सू रही हैं। किर उसने बायें गान को पानी से ठडा किया—किर एक गहरी सूपी के विचार से उसने अपना पूरा पेहरा पानी मे हुनी दिया बोरे देर तक वह साम रोके, आजें सोने पानी की तह में उसनी पानी रेस और धीर-धीर कांगने बाति फिरन के प्रस्तित पत्ती को देवा। युवा गुस कि पानी की ठडक उसने दिन तक उत्तर पर्दे। किर पानी के पार्श में अपनी साम के स्वच्य दुनजुदे धोड़ना

ाम र राना के भाग ने वराना साम के स्वच्छ बुजुल छ। हात हिम्म हु सिने से अपना चेहरा निकासकर कुद्दिनियों का सहारा रेकर वट वटा । वृक्तिन्दम की एक बाली पर बैटे हुए कब्बे ने बोर में कानकार के वोर में कानकार करीय है। वात्तिमसिंह बाँक गया—जसने अपने करीय में एक एसर उठाकर कब्बे की खोर बोर से गरा। कव्या कार्य-कार्य करता हुन करता हुन हुन साम क्रांच कार्य कार

इसी तरह कान-कॉब करता हुआ करतारों को बाने आसे मेहमान के पुनागानन का सदेश दे रहा होगा । वह तीन ताल के बाद अपने पर लौट रहा था। उसने करतारों को खत लिख दिया पा और इत बस्त जिस धड़कने हुए दिल से बह करतारों तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, उसी पहनते हुए दिल से उसकी प्यारी बीबी भी उसका इसकार कर रही होगी !

. . . . . . . . . .

15.000 30

तीन साल पहले जब यह करतारी में बिदा होकर गया या ती एगी गुफलिप्टस के कुंच तक उसकी भीवी उसे छोड़ने के लिए आई पी, और जो कपहे यह उस वनत पहने हुए थी, उन्हीं कपड़ों में जालिगसिंह इस वक्त करतारी की अपने थिनारों में उभरता हुआ देश रहा था। करतारो का बूटा-सा कद, मुझेन यूकलिप्टस की टाली के समान और पतले-तीरी नाजुक नरा-शिव और नीली साटन की लम्बी कुलदार कमीज में उसकी कमर लयकती हुई और कूव्हें टोलते हुए । अचानक रतत वड़े जोर से उसकी नाट्यिं में ब<sup>जने</sup> लगा। उसकी गुंज उसके कानों में इतनी ऊंची थी मानो आसपास के पहाड़ों की घाटियां और ढलानें और वादियां उसके खून की गूंज से भर गई थीं। वह करतारो तक पहुंचने का इन्तजार बड़ी मुक्किल से कर सकता था जबकि घर अब बहुत दूर न था। यूकलिप्टस के न्ंज से परे आधे कोस के अन्तर पर उक्की की ओट में था---मगर वहां तक पहुंचने का इन्तजार कौन करे "ऐसे अवसरों के लिए हैलीकाप्टर होना चाहिए। हैलीकाप्टर को उड़ाते हुए <u>वह</u> उसे सीघा अपने घर की छत पर उतार सकता था और गर्वित भाव से दोनों वांहें फैलाकर करतारो को आवाज दे सकता था:

'माखियों "मैं आ गया !'

वह करतारों को प्यार से 'माखियों' कहता था जिसका अर्थ पहाड़ी भाषा में 'शहद' होता है। उसकी करतारों वास्तव में शहद के समान मीठी थी और ऐसे ही नर्म और घुलने वाली और ऐसे ही सुनहरी रंगत वाली। उसकी आवाज सुनकर घर के आंगन में काम करने वाली करतारों कैसी हैरत से चौंक जाती और सिर उठाकर अपनी बड़ी-बड़ी सोते के समान चमकीली आंखों से उसकी ओर वारों सग जातो और मुह से कुछ बोल न सकती और बह घर की इन हे इनांग सगाकर नीचे आंगन में कूद पहता और करतारी की पाने गीने से लगा सेता।

मुत इनने बोर से मूजने सथा था और गास किनी सन्दर्शी भी ते पैस समतमा रहे वे जीत किसीने साथ को साम पर रहा दिया ही। वात्तिमहिंद से जरदी-जरदी श्लोक से पानी भरकर अपने चेहिरे ए. होन, दो-तीन-चार बार-''जब सीते के वर्फीत पानी के स्पर्ग हो देखा बेहरा फिर ठडा हुआ तो वह एकदम बीते के किनारे संस्रा हो

मा बौर पलटकर उसने बहुान से दिकी हुई राइकल को अपने कथे ो मटका लिया, बिस्तर को अपनी पीठ पर लाद लिया और बाले टुक ो वटाकर, जिसमें असके कपहें और करतारी और बन्दन के लिए

पहार मरे हुए थे, अपने सर पर लाद लिया और फिर देउ-तेज देमों से अपने गांव की और चल पहा।

पाने भर बहु गार्चना करता रहा कि रास्ते से उन्ने कोई न मिने । त्यारी को देवने से पहले बहु अपने पान के किसी आदमी से नहीं तथा बहुत बार 1 कहां तीन साल के बाद अपने ताब का रहा था। निए सम्प्री तरह जानता वा कि अगर रास्ते से नाद का आदमी मिनें गया तो यह पहले तो उन्नों पाच निनन्द सक वले नितना

ग, किर कम्बे पर हाथ सारते हुए उनका हातकाल पूक्ता रहेगा, ' महत्त्वी हुई वाधाज में मेर्गों में काम करते हुए अपने पूर्वरे (गर्दारों को मुनावे पर चुनावा रेगा—'भो बतार्सहा, यो गुहम्मद १, बो कारदे, मोए पेहा रास—मूर दे पुत्र—देख कोन आया —अपना गिरासीं (पाव बाला) गूबेरार-मेजर जानिसींसहंं'')

या यह होगा कि यह बाव की श्रीमा में दासिस होकर भी तीन है पहुंच अपने यह व पहुंच श्रीमा "क्या ऐसा नहीं हो अबना तरे मांच के श्रीम, दशकी करनारों और उसके मार्ड पट्टासट के सिया, मर जाएं '''कुछ पल के लिए'''या सी जाएं या अंधे ही जाएं ? कुछ मिनटों के लिए, यस कुछ मिनटों के लिए'''और ज उसने सोना कि ऐसा किमी तरह नहीं हो सकता तो उसने वृत्तते चलते अपना रास्ता बदल दिया।

वह तारस नाले में घुम गया जो गांव के विद्यवाएं इनकी के नीने एक रातरनाक उत्तान पर बहुता था। उनकी के ऊपर गांव या गांव में पर दूसरी और की हरी-भरी उत्तानों पर रात थे "मगर यहां से वह किसीकों न देग सकता था और न कोई उसे देख सकता था नगोंकि गांव ऊपर उनकी पर आवाद था और वह तारस नाले के किनारे-किनारे जंगली अरारोटों के चनेरे सायों में चल रह या और बड़ी सावधानी से कदम उठा रहा था, वयोंकि उतान बहु रातरनाक थी और यहां से गांव तक जाने का कोई रास्ता न था मगर वह एक रास्ता जानता था—वचपन का रास्ता—फिसलब चट्टानों में गुजरता हुआ एक उत्तरनाक रास्ता जिसे केवल वकरिय इस्तेमाल करती थीं या कभी-कभी गांव के बच्चे सबकी नजरों है छिपकर गिरते-पड़ते फिसलते हुए नीचे तारस नाले के किनारे अख रोटों के जंगल में पहुंच जाते थे और अखरोट ताड़-तोड़कर खाते थे यह रास्ता विलकुल उसके घर के पीछे से निकलता था।

इस रास्ते पर चलते हुए न वह गांव के किसी आदमी की नजरं में आ सकेगा, विल्क स्वयं करतारों को भी बहुत पहले उसके आं की खबर न होगी और वह केवल उसी वक्त उसे देख सकेगी जब क चर के दरवाजे पर खड़ा होकर आंगन में आवाज देगा:

'माखियों !'

चलते-चलते वह अचानक सहम गया और सहमकर खड़ा हं गया—उसके रास्ते में दो नीली चट्टानों के बीच उगे हुए अखरोः के एक पेड़ पर दो लड़के बैठे थे और अखरोट तोड़ते हुए रुक गए थे बीर बारवर्ष से उसकी धानदार वर्दी और उसकी चमकती हुई पहरूत को देख रहे थे। कुछ मिनटों में में बच्चे बकरियों की तरह ब्यउदेन्द्रते, बहुमों की धतांगते ऊपर डक्की पर पहुंच जाएंगे बीर दिल्ता-दिल्लाकर उसके आग्रमन का ऐसान कर देखें।

उपने हाय के दशारे से उन दोनों सड़कों को भीचे उतरने का प्राप्त किया। कुछ देर तक वे सड़कों अदरोट की डाल पर निश्चल हैंदें पहें, फिर उसके खेहरे की गम्भीरता देखकर सहगे हुए नीचे उतर बाए।

वालियसिंह ने अपनी पतलून की वेब में हाथ डालकर सेकोफीन में एक निफाफे में भरी हुई डाफियां निकाली ये टाफिया वह करतारों के लिए आसा था।

पार टाफिया उसने उन लड़को को देकर कहा, "सी !" सडके फिसके।

"सो," उसने सस्ती से कहा, "अभ्रेजी मिठाई है।"

संप्रेजी मिठाई का नाम सुनकर उन दोनो लड़को के हाय बढ गए।

जालिमसिंह ने हाय से राइफन को कलाकर कहा, "अनर तुमने क्सिको बताया कि जालिमसिंह बाव वे आया है तो योजी मार दूसा "सभक्त गए?"

मत बीर वर के कारण कड़कों की बांखों की सफेरी फेतती मानून हुई । ज्योंने घीर-ते वर हिलाया, मतर वर के मारे उनके गते हैं कोई बाताबन निक्त वर्धन आसिमाँह वर्धन के दूप पा। भागे पात-जाते मुस्तराने क्या "उत्ते मानून या कि मन एक घट एक तो इन बहुनों की हिम्मत न होगी कि उमर दमसी पर जा मके" "उने मानून या कि सहमें अब भी यह बादरोट के पढ़ के गीचे सहे-खरे उदे दाक रहे हैं ""मार दखने बदल्यर देखता चिंतर न समान्त नती को भाषद हर का प्रभाव दूद जावा\*\*\*वह मुस्कराते हुए आगे भण्या गया और बिटाकृत उस इटायान पर जा पहुंचा जिसके ऊपर भड़कर गढ़ मीधा अपने कर के विद्यवादे पहंच मकता था।

यहां पर समभग कोई रास्ता न या। मासूस होता था बहुत दिनों में किसीने इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया है या बच्चों ने नीने गारम नाने तक पहुंचने का कोई दूसरा सरस रास्ता सोज सिया है।

गतां पर अंभी-अंभी महानें भी और अमीन बहुत फिसलबांथी।
जगत-जगत सौंफ की फाहियां भी और वेरियों की फाहियां, जदी
वेरियां, लान वेरियां, चिट्टी वेरियां और वादाम-वेरियां जिनका रंग
बादाम की तरह हल्का पीला होता है लेकिन जो स्वाद में सबसे मीठी
होती हैं। तीन साल से उसने वादाम-वेरियां नहीं चर्ता थीं। तीन साल
से यह फरतारों के होंठों के स्वाद से अपरिचित था। रास्ते-भर ऊपर
चढ़ते-चढ़ते वादाम-वेरियां चराते-चखते गयों उसके विचारों में
करतारों वार-वार आ जाती थी और उसके हरएक विचारों में
गडमड हो जाती थी ?

उसने अपने कदम तेज कर दिए।

चढ़ाई का अन्तिम भाग उसने वड़ी मुक्किल से तय किया— यहां फीजी जानकारी उसके काम आई थी। विलकुल अंतिम चट्टान पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता न था। जहां पर वह खड़ा था उस जगह और ऊपर की चट्टान तक के बीच के फासले में केवल पौन गज का अन्तर था। लेकिन वह ऊपर तक कैसे 'पहुंचे—इस बोभ को लिए हुए ?\*\*\*

उसने बड़ी सावधानी से अपने दोनों हाथों में ट्रंक को सर से उठाकर ऊपर किया और दोनों वांहें उठाकर और एड़ियां उठाकर अपने घरीर की पूरी ताकत से ट्रंक को ऊपर की चट्टान पर धकेल ्ता, किर एक्टम छवांग शयाकर जो वह वछना तो उसकी दोनो गर्दे जेर हो चहान पर अस गर्द और बाको का घरीर नीचे हवा गेंबरने दया। उसने जोर समामर बंदर के समान सहसकर जो ग्रेस मारी दो हारी बंदल बार के समान चहान को इस्तेमान किंद्र ए सफलर कार कर पता।

ميس

जार मृत्ये हुए सम्बी-सम्बी चास ने उसे अपनी गोद में से पा। यह पास पर के पिछलाड़े में खती हुई थी। इस पास में मोनेजार उपने बाली मांग के गोप के शोर पोस्त के पीमे जीर हों-हों थीं। की कारियां बीर लोकी के लेक द्वार से अपनी की से हुई थीं कीर जाने बड़े-बड़े पत्ती से एक विचान कहनी भी महत मेंगी बी जो उसे पन बक्त बड़ी अब्दी आदम हुई। कुछ समय पक बढ़े पासे पर सामीशी से लेहा रहा "सामीगी" महत्तर प्रकार

ात्वा भूमी पा मीर दरवाजे के घोषाटे में हूर अन्यर छते हुए रामते में के एक कीन में चुन्हें के वादा वेडी हुई करतारों उठ तत्रर मार्थ—सिन करतारों उठी म देख छात्री घारिक उसकी पीठ धानिनीहह की ओर थी। भगर वह करतारों के उसके हुए बाद देख इंड्या या और सहराती हुई घोटी छोर कहे रंग के चूलों भी भासनी विवाद और कमीज बीर उसके जरे-परे हामों में मुहनियों के पास में तरसे, हुए मानों उत्तकी वाहों में सावचानी से टूंक भी वाने से भूतकार दर्भ गांव सरागदे की और बढ़ने लगा।

मगर उसके यूट फीजी थे इसिंग् मुद्ध कदम चलकर ही वह सांगन की मिट्टी में देने हुए कियी परमर में सगकर बज उठे और करतारों ने चीककर और मुद्दकर एक पस के लिए पीछे देखा और देगते ही उसका किया लाख हो गया जैसे एकदम सालिमा के साल सारकों ने उसके किएरे पर अपना रंगीन आंचल डास दिया हो ""वह सैठी-बैठी और कृक गई और मृह मोहकर उसने अपना चेहरा अपने पुटनों में छिपा लिया।

दो-शीन नम्ये नम्ये दम भरते हुए खालिमसिंह ने मरतारों की जा लिया और उसे अपनी दोनों बांहों में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फरतारों का दम रकने लगा और हंडिया में चलने वाली डोई उसके हाय से गिर गई और यह अपने पति के सीने से लगी-लगी सिसकने लगी।

माफी समय बीत जाने के बाद जब जालिमसिंह के सीने की धमक कुछ कम हुई तो उसने उसी तरह आंगन में ख़ड़े-ख़ड़ें करतारों को अपने सीने से लिपटाए हुए प्रस्न किया:

"चन्दन कहां है ?"

जालिमसिंह को अब अपने भाई की याद आई थी !

जवाव में करतारो कुछ न बोली, केवल जालिमसिंह ने इतना अनुभव किया कि जैसे करतारो का शरीर एक वार जोर से लरज-कर कांपा, फिर उसके हाथों में वर्फ के समान ठंडा हो गया।

"वात क्या है ? बोलतो क्यों नहीं ? चंदनसिंह कहां है ? "" जालिमसिंह ने करतारों को अपने सीने से अलग करने की चेष्टा करते हुए पूछा।

लेकिन करतारो उसके सीने से नहीं हटी, और भी जोर से चिमट गई और मुंह छिपाकर बिलखने लगी... "बान क्या है, करतारो ? बताती क्यो नहीं हो ? क्या चन्दर्नीसह मर गया है ?"

कोई जवाब दिए विना करतारों ने धीरे से इन्कार में सर हिलापा।

"फिर क्या किसी दूसरे नाव गया है?"

करतारी ने फिर इन्कार में सर हिलाया।

"फिर कहां है वह ?" जालिमॉस्ड ने जरा सख्ती से पूछा । "तुम्हारे साने का समाधार मुनकर भाग गया है," करनारी

पुर्वार आर्य को स्थापार नुगकर बाव गया हु, गरमारा विवर्षियों के बीच बोलो। अब उसकी पतती-पतती मुलाबी उगलियां कितिमसिंह के सीने को टटोल रही थी।

"माग गया है । नवो ?" बालिमिनिह की समक्र मे कुछ न आया । धनन उसका छोटा भाई था—या-बाप मर चुके से इगलिए पोलिमितह, पादनसिह की बयना थाई ही नहीं अपना बेटा भी धनमना या। यह लाइ और चाव ने जनने चन्दर्गह की परवरित

भी भी और दोनों भाइयों में यहुन प्यार था, इनलिए जालिमसिंह भी समक्त में कुछ न आया कि गरतारो क्या कह रही है।

करतारों का चेहरा सरक-सरककर उत्पर उंडा और उनके कान ठर पहुष पाम । करतारों के होंड उनके बान से बा नवे और उनके गर्म-मार्ग तांत की मार वानिसामित हो बहुन अरुधी सानुष्ट हुई । करतारों भीरे-भीरे तिवानियों के बीच वानिसामित के बान में हुख प्रते तो । दुए पत्त के बाद कानिसमित के करनारों को ऐंटे अपनी गोल के पिरा दिया जीते अब चम कह कियी चान को अनने सोने हो के साम हुए था।

बहु कटी-कटी सबसे से बराजारों की और देखने करना। उछका मून अन्दर हो अन्दर कर्क के समान जमने नमा। उछका दना दक्ते समा—स्यासना जैसे किमीने उनके क्षेत्र से कर्क का दुकड़ा रख 公司 医克勒氏 医内内氏虫 经价值的 医克勒氏病 化甲基

was section for the हात्मार इस्ति व दो में विश्वत वहीं शुरू में शिक्षी **से तीत** तर रहते हेरले को जनवड़ी के बहुती क्षेत्र हैं रिनाई और उसी १९१९ मार विद्यालय हो है जा दिन हो है स्वता के <mark>से स्वता है स्वता है से स्वता है</mark>

or every section than ने बात की शहरकात की बीट में पार विस्त त्र, अन्तर १५० के एक हो अन्त्रे अक्षणकारों की उग्रास्य **स्तित्य** न । हर १८५० वे १ इंश्वर की दीवार में नमीं रह दूसनी की ५२ ५१ का गान् ने त्रंप के नेपान की तर, पंतर मेरे मात्र [

२२ - १ का में रह देने अनुवारी और रेनी शुक्रोती, "वहीं

पार प्राप्त के भारत के के तु झहे की दे पति वासी आ।" जातिमहिल् a +34 (\*\*

्रक्ष क्षेत्रकेर केट बुक्त के दण्याओं से बाहर निरुत ग्या। 1844 4 31 र पूर्व हुई कर राष्ट्री और उसके दीनों पीये हो सी ।

्रित्र हे दलकार तर कृष्य बरुरियां घर रही यों और एक हु- १ वर्ग १४ वर्ग ४८ यह । जानिमसिंह ने पहचान तिया-

्त्स ! किं व्यक्ति वे बोर से पुरुष !

इस्ट्राही अवस्थित को महत्त्वानकर तीर की सी तीवता से भागा क्षेत्र अपने कात्रे अलिम स्वांग में जो उद्धता तो जातिमसिंह के करकी पर के स्वार वर्गीनमंगित ने उसे केवन एक पल के लिए अपने कर्म वृहें देश रहते दिया. हिंद डब्नू मने हटाकर वह करतारों से कहते

सगा, "पन्दश्चिह का कोई कपड़ा भर वर हो तो कुत्ते को सुधाने के निए सेकर बाजो\* "बैसे में बानता हूं कि वह भागकर कहा गया होगा` "मगर अपना कुत्ता भी सहायता कर सकता है " डब्यू बहुत होंपियार है।"

## दिन भर मे वे पहाड़ीं और जंगलों में चलते रहे।

करवारो बार-बार यक जाती और बार-बार वानिर्मांसह को समी कराबीर आवाज और निवस स्वर में कुछ इस गरह बारस रर लोने के लिए कर्तनी के वासित्तरीयह का गुस्स दूना हो जाता और लोने का लोग बढ़ जाता । उक्त में में कुछ गग्य या जी बी और अब वह बड़ी सूगी से आगे-आगे माहियों के चारे और पुरात हुआ देही के सांगे की और रासते में माहियों के चारों और पुरात हुआ देही के सांगे की और रासते में माने वाला में के मारों को सांगे को सांगे सह वाला के सांगे कर का सुपता हुआ को वाला हुआ कर वाला के सांगे के सारों के सांगे के सारों के सांगे के सारों के सांगे के सारों के सांगे की सांगे की सांगे के सारों के सांगे सांगे के सारों के सांगे के सारों के सांगे की सांगे के सारों के सांगे के सारों के सांगे के सारों के सारों के सांगे के सांगे के सांगे के सारों के सारों के सांगे के सारों क

"मही गया है," आगे-आगे तेवी से दोड़ने यांत कम्यु के रास्ते मी सिम्ब देखनर जातिमांचितने मनावा सामाया एक बार जातिम-विद्य ने स्वत्यर्गित को ज्याके सदक्षण में मारा था और पाट का कार बन्तर्गित हर के भारे गान के बाहर जात गया बा और पीट के जातों के ऊतर चाहणीर की बोटी पर बता यथा था। इम बोटी पर साखों बरसों की वर्फ ने मुक-मुतकर चट्टार्गों को नेंगा कर दिया या और कुछ पट्टांगों के अन्यर दरार के सक्-शतकर जनते विजिन-की महरार्ग बना झानी भी" और एक बहुत बड़ी गुफा पद्दी वरसात और बक्त से सुकारों में अपानक थिए जाने यांते घरतों हे अपने

.....

मनेशियों समेत आसरा तिते थे। दी दिन सक सीजने के बाद वालिसमिह ने चन्द्रतिष्ठह मो उसी मुक्त में पामा मा। यह और एमके माद उन भी कालिसमिह मो किसी बात पर चन्द्रतिह से सङ्गई होतो मील्ल्लान्द्रतिष्ठ महक्तर उसी मुक्त में जाकर शासरा नेता था, वसीकि उसे मालूम था कि उसका भाई वहीं पर उसे मनावण ने जाने के लिए आएगा।

ती गरं यहर के करीय में बाह्गीर की घोटी पर पहुंच गए। यह अगह यहन मुन्दर थी। दूर-दूर मीलीं तक पहाड़ी सिलसिले उठते-गिरते गमन को पूगते नकर आते थे। चट्टानों की महरावें ऐसी मुन्दरसा से कटी हुई थीं मानों वर्ष के हाथों से नहीं बिल्क इन्सानी हाथों ने उनका निर्माण किया हो "मगर जालिमसिंह की बांखें इस समय किसी मुन्दरता को न देख सकती थीं।

एक महराय के पास पहुंचकर उच्यू जोर से भौंकने लगा। जालिमसिंह ने अपने कंधे से राइफल उतार ली।

"नया करते हो? नया करते हो?" करतारो ने सिसककर कहा, "वह तुम्हारा माई है— चन्दन!"

"मगर उसने मेरी इज्जत पर डाका डाला है," इतना कहकर जालिमलिंह ने करतारों को धवका दिया और अपना दामन छुड़ा कर कुत्ते के पीछे भागने लगा।

कुत्ते की आवाज और कदमों की चाप सुनकर एक आदमी महराव के पीछे से निकला। उसकी नजरों में तीसरी पहर का सूरज था। माथा नौड़ा था, आंखें कंवल के समान खुली हुई ''कोई वीस वर्ष का नौजवान' 'जालिमसिंह के समान ऊंचा पूरा कद ''मगर जालिमसिंह के समान मजवूत नहीं विलक्ष दुवला-पतला और किसी हद तक नाजुक। उसके खड़े होने के भाव में एक विचित्र-सा लोच था और किविता जैसे उसके अंग-अंग में घुली हुई थी। वह बहुत

मुन्दर या और उसकी सुन्दरता, जिसपर कमी चलिमधिह को गर्व पा,दम समय बही सुन्दरता जालिमधिह को एक समाव के समान ' प्रतीत हुई''' उसने राइकन सीबी कर ली।

"महया !" दोनों बाहें खोलकर चन्दन जिल्लाया।

"वही खड़े रहो," जासिमसिह ने कडककर कहा और निशाना साथा।

"मदया, मेरी सुनी !"

मगर चन्दर्शसह का मुह खुलेका जुला रह गया। जातिमाँमह ने उत्तके दिल में गोली मार दी थी। एक पल के लिए, चन्दर पत्थरों की गीने महराब को निष्यक खडा रहा फिर चकराकर नीचे गिर

पड़ा और एक परवर की सिल पर ठडा हो गया। राइफल भी आवाज हूर-दूर तक पहाड़ों में गूजी जैसे वारी-वारी मिल-भिल दिवाओं से शहफर्ले वल रही हो। दूर ऊपर आकार में कीई चील चिल्लाई फिर बारों और गहरा सलाटा छा गया।

करतारो अपना फक् बेहरा लिए लडी थी। उसकी फटी-फटी

पालिससिंह करतारो की और ग्रहा।

मार्खों में पर फाक रहा या और होंठ उसके ऐसे बेरन ये जैने किनी-नै उन होंठी का बारा छून चूछ किया हो। जिलमिताह ने उसके हाथ से कुदान छीनकर कहा—''मैं नीचे कोई खड़ड खोदता हूं इसे बाइने के लिए तब तक तुम इस साम को देवती रहो।''

रुकता रहा । करतारों कुछ नहीं बोली, न उसकी आंखों में एक आंनू या न उसके होठों पर एक डाव्ट। यह सामीश बही की बही सड़ी रही और अब डालिसर्विड दुस्तव होया में लिए बहुत्ती पर खरातता हुआ दूर कहीं नीने बना या और बाखों से लोकन हो गया, तो पर धीरे-धीरे इरती-डरती लाय के पास बाई…देरतक उते यूरती रही… चेते चेत्रे तत्तं प्रतात चेत्रे पर्ण्य विभिन्नी मुरुराह्यश्री चौर चंद चेर्रे में त्वादनारक्ष्ये स्वर्में भीनी, "मुक्ते दुत्राहर उम् ध्रुरे महिन्दी भे चम चर्ने चेत्रे में रिश्चवी ?"

िर वह योदाचा भूकी, योदाचा और मुकी, वेबम होतर चंदर के विरुद्धने के प्रदेश उसके उसका सर अपनी गोर में ते विषय र एवकी वहची में वास वह निर्मा और चसने निवम होतर चन्द्रत के गर को चयन भीन से सवा निया और तरवस उनके होंगें को ज्यान सभी और कहने सभी, "अब सुम किसीने पास नहीं जा महाते एवन सभी और कहने सभी, "अब सुम किसीने पास नहीं जा

## मैं ऋौर रोवो

रोबो का बद बाज पुट बाड़े बार इब है और मैं उत्तर बद की वित्रकृत क्या-पुना सममाना है, क्यों है पुन्ने होटे बढ़ के बीनर काल आते हैं। बढ़े बद के लाव-जोड़े नीवर वो देवकर मेरी निट्टी पूत्र हो जाती है बोर में उनके नियो काम बो बहुट दूव करता है। स्मीतित् मैंने रोबो को बर्धानयम से मगाना है, क्यों व बद आदर्भ क्यांव का नेव, गुनीत और माताकारों है। बदादार बोर नमक-हतात है। अपने वी बाग मही बराता। बभी मुट्टी नही सेता। बभी गिनेवा देवने बी हर नहीं बरता। बभी बाव के वो मही बुराज़ भीर कनी नतरबाह नहीं मांनता। इस दुनिया में ऐना कोकर बहा

रोबो दिन् की मेरा सब काम करता है और राज की मैंगी सेबोरेड़ी की बीबीटारी करता है। येथी दिन की बक्ता नहीं, एउ

मेरी लेवॉरेट्टी में तीन आदमी काम करते हैं। मैं, जिसे सब लोग प्रोफेसर कहते हैं। मेरी असिस्टेण्ट शीला, जो एकदम मूर्खा, बातूनी और चिड़चिड़े स्वभाव की लड़की है। यद्यपि अपने-आपको औरत कहती है, किन्तु एक पच्चीस वर्ष की लड़की को जो प्रतिदिन नये कपड़े पहनकर और लिपिस्टिक लगाकर आती हो, मैं किसी तरह औरत नहीं कह सकता। मैंने कई बार उसे अलग कर देने की धमकी दी है। परन्तु वह हर बार मेरी धमकी से प्रभावित होकर अपना छोटा-सा मुंह खोल देती है और ऐसे विचित्र भाव से मेरी ओर देखने लगती है कि उसकी बड़ी-बड़ी आंखें आंसुओं से मर जाती हैं और मुक्ते हर बार अपना निश्चय बदल देना पड़ता है। फिर-यह बात भी

है कि बांद खाकर वह ठीक हो जाती है और अपना काम सुरुचि पूर्ण रंग से करने लगती है। मैंने यह देखा कि औरतें छोटी-छोटी वाता पर बहुत गहरी मजर रखती हैं। जीवन के विस्तार की वे एक समूर्ण माचे में नहीं दाल सकतीं। इसके विपरीत जीवन के अलग-बत्य खानों पर उनकी नजर ठीक काम करती है। शीला घण्टों पुरंगीन पर बैठ सकती है जबकि मैं चीझ ही ऊच जाता है।

हमारा तीसरा साथी रोवो है जिसे मकनानीसी फीतो द्वारा कैन्सर रोग-सम्बन्धी अनुसंधान और परीक्षणी की विद्याप रूप स गिसाधी गई है। कैन्सरका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा मा सका। और कभी-कभी, जैसे नेलीपिय कैन्सर (Galloping

Cancer) रोग की गिल्टिया इस लेजी से बबती हैं कि उनके विकास भी गति को पाने के लिए दोवों का मदीनी दिवाग सर्वोत्तम सिद्ध होता है और ममें रोबों में हम काम में बड़ी सहायवा मिलती है। मैंने रोवो को सबसे पहले इसी काम के लिए मगाया था। परन्तु नव यह मेरा बहुत-सा निजी काम भी कर देता है; व्योकि शीला धाम के बाद अपने घर चली जाती है और मैं अपनी लेबॉरेटी में

वरेला होता हं और कभी मध्दे समय का अन्दाका एक नहीं रहता. भीर मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला होता ह । इस द्विया में नेरा कोई मा-बाप, भाई-बहन नहीं है। होने तो वे सब, परन्तु अब मुफ्रे प्रियाद नही है। मैं कैसर रोग-सम्बन्धी अनुसंघान में इनना हुव चुका हैं कि मेरे दिमाग में इसके अतिरिक्त और बात बाकी नहीं रही। होई नाता क्षेप नहीं रहा । इस परिस्थित में यदि रोबो मेरे पास न होता तो मेरी देखभान कौन करता ? तब तो मेरा जीवित रहना मी कठिन हो जाता। मैंने अपने जीवन की बहत-भी जिम्मेदारियां रोबो के सर पर बान दी है और रोबो निस्सदेह ही अपने-आपने

घोडस । यह अभी गनती नहीं करता । यम एक बार उमने एक भन

सई थी।

मुर्थः सार है, तमन्त्र का आरम्भ था। उम दिन में बहुत ज्यादा पगन्त था।

मेन ने गर की मिन्दियों पर एक नई दवाई का परीक्षण किया भा । 'है किन की हाई होइड एन० दू० पी० के॰' की लेकर उसके विकास हो के बाद के की साथ भी की रही आज नार दिन बीत गए में । धितिहिन की राष्ट्र यह गई में । परन्तु आज बनायास ही उनका विकास का गया । अगरी अभी यह आखिरी बात नहीं थी, फिरभी मफनता की और भेरा यह एक और पग था ।

मैंने प्रमान भाग से ह्येलियां रगएते हुए रोबो से कहा, 'हैसिल रीहार्रहाइट एन० टू० गी० फे॰' के मिगसनर को पांच पाइंट तेज मार दो। और सुम बीला (उसके बाद मैंने बीला से मुहकर कहा) इस मिगसनर में कैसर के कीटाणुओं को रसकर खुदंबीन से जांची और देखी गया प्रभाव होता है ?"

"बहुत अच्छा प्रोफेसर।" शीला खुदंबीन से नजर उठा<sup>कर</sup> बोली और फिर एकाएक बाहर खिड़की पर उसकी दृष्टि पड़ गई और वह सुशी से चीस उठी।

"नया है ?" मैंने चींककर पूछा, "कोई नया ख्याल ?"

"फूल """ शीला चिल्लाकर बोली, "फूल खिले हैं, वह देखिए खिड़की के वाहर सेव की शाखों पर फूल खिले हैं।"

"रोवो, खिड़की बन्द कर दो।" मैंने रुष्ट स्वर में कहा। "यस सर!" रोवो ने उठकर खिड़की बन्द कर दी।

"लेकिन प्रोफेसर," शीला विरोध करती हुई वोली, "आज

पहली वार सेव की शाखों पर फूल खिले हैं। इसका मतलब यह है कि वहार आ गई।। हमें आज वसन्त-समारोह मनाना चाहिए।"

"तुम वह काम करो जो मैंने बताया है।" मैंने उसकी हद से

र्यो हुई सोची और बचपन पर गम्भीरता का पर्दा डालने का प्रयत् रते हुए कहा, "वह 'देसिल डोहाईड्राइड एन० टू० पी० के०'…'

"पीके हम जो आए"" दीला हकलाकर गाने लगी। और

रसने मेरी बांहों में बाहें डाल दीं।

"पत्तो प्रोफेसर ! आज कहीं बाहर चलकर पिकनिक मनाएँ।। मात्र हम नेबॉरिट्टी में काम शही करेंगे। बिलकुल नहीं करेंगे।" बढ़ दब्लाकर बोली।

में भैये को बैठा था, पर बड़ी मुस्कित से अपने-आपपर काड़ पति हुए बोला, "अगर पुट्हारा काम करने को नहीं दिल वाहता ती सेवरिट्टी से बाहर बली जाओ। रोबो के साथ वतरज खेला।"

र पला जाओ। रामा के साथ शतरज सला। ...।हव की दूसरे कमरे में से जाओ और इनफें

न नहां संस्ता रोकों के साथ हासरक।" हीसा इहसाकर

ंन नहां समूर्या रोजों के साम धारान ।" बीला इटलाकर बीली, "कमक्कत मुक्ते हमेशा हरा देता है। इसका मसीनी दिमान पेणीस बाजी जान की सीच लेता है।"

ें नित्र रेशि को अपने वास बुनाया और उसके दिमाग में मकना-पीती पीति की मारी संक्ति हीनकर उस कीते पर स्वरूप के बारे में मांगारण और प्रारामक जानकारी भर थी। और यह काम मिनट-नर में हो गया। फिर के जानको ने सोवा के साथ बहुर भर दिया। तेवों की समभ में कुछ नहीं आया। वह नहीं जान सका कि मैंने सा क्यों किया। उसकी जांची से काथ के दुकड़ों के अन्यर हरी मितियां क्रियार प्रमुक्त ने क्यों। मुश्यर जब उसकी सम्पद्ध में कुछ ही आया सी बहु अपने सरपर सादे के घने वालों के जान को हानात हुआ सीता को क्रियर बाहुर प्रमा गया।

दो पण्टे बाद गोला जीत की जुची से अपना चेहरा मुझे किए र मागी आई और मुझे ठीक उस समय अस्त म्यस्त कर दिया चन में दिख्य भीताईबाइच एनल तूल मील केलीलामगर सेर, जाते चीचिए। माराम मह चित्रह खुनी में भीताती हुई बोली।

"मैंने बान में बोनों को अवर्तन में मांत दे दी। इसका पत्रीत साजी जाने मोचने नाचा दिमाग कीत ही गया। प्रोक्तिर क्या तुम जन भी मुद्रे कथाई में होंगे ?"

"वन माडकांग्कांन पर्काम करोगी ?" मीने पूछा।

"माइकोष वर को क्या, अब हो में माइकोकोन पर मी काम करने के लिए सेमार हो।"

सह अपनी छोटी-भी सान जीभ याहर निकालकर बोली।

ज्यो ज्यों यहार के दिन कड़ते आते थे, दीला का स्वमान कुछ भभीय-सा होता जाता था। अब वह बयादा दोव रंग के कपड़े पहर नमें मगी भी। कभी देर में आती कभी देर से जाती। कभी खुदंबीत पर काम करने-करते एकाएक खिल्की मोलकर महरी सांस वेती और याहर देवने लगती। यह घण्टों बाहर देखती रहती। एक दिन भेरे लिए रेशमी स्काफ ले आई। अब में रेशमी स्काफ की लेकर गया करता? कैन्सर की छानबीन में यह स्कार्फ भना मेरी नया मदद कर सकता या? एक-दो बार उसने मेरे कोट में फूल भी टांकना चाहा, किन्तु मैंने उसे भिड़क दिया। कई बार वह अपने घर से मेरे लिए मीठा बनाकर लाई। कभी खीर, कभी बाही ट्कड़े, कभी कोई पुडिंग, कभी कोई और अला-बला। जयिक यह अच्छी तरह जानती है कि मैं मीठा नहीं खाता, क्योंकि मभी डायविटीज की शिकायत है। मगर वह सुनती ही नहीं। एक वार जुकाम होने पर उसने मेरे लिए ऊनी स्वेटर बुन डाला, जबकि मौसम गर्मियों का था। भला मैं यह ऊनी स्वेटर कैसे पहन लेता? जब मैंने वापस किया तो उसने सारा स्वेटर उघेड़ डाला और अंगीठी

में फेंक दिया। बजीब पागल औरतें होती हैं ये भी ! उनके किसी काप की कोई तुक ही नहीं । किसी इरादे का कोई पता ही नहीं। डिवो बात का कोई भरोसा ही नहीं । उन्हें किसी भी वैज्ञानिक काम

है निए शिक्षा देना बहुत कठिन है। ऐसे तनाम अवसरों पर लुद मेरे हाम करने की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो बाती है; और मेरे पास रेंद समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं होता कि जब धीना पर इस प्रकार का दौरा पड़े तो मैं उसे रोबों के हवाले कर र वर्गोकि रोबो ऐसे अवसरों पर मी बहुत उपयोगी और सफल शक्ति चिद्र होता है। वह कमी शीला की सतरव में उलका लेता

हैं। कभी बाहर बाग की सैर कराता है; कभी किसी पुस्तक से बाद निए रोचक चुटकले शीला को सुनाता है, व्योंकि वह जानता है कि न्तान हंसना महत पसन्द करते हैं। इसका कारण क्या है ? वह नहीं गानता । मैं भी नहीं जानता । परन्तु रोबो की इतना अवश्य ही गानुम है कि बीला चुटकलों पर बहुत हसती है। इसलिए रोबो, धीना को इतना हुंसा देता है कि वह गम्भीर हो जाती है और कुछ देर बाद लेबॉरेट्री में काम करने लगती है। हालांकि यह सब मुक्ते बहुत बुरा लगता है, मगर शीला अपने काम में बहुत कुशल है; भीर अच्छे नेवरिट्री असिस्टैंग्ड कहा मिसते हैं। रहा रोबो वह

किर भी एक मशीन है। हर काम कर सकता है, परन्तु जिस काम में हिनक उपन और चिन्तन की जावश्यकता हो, यह काम उसे कैसे करने को दिया जा सकता है ? . एक बार तो मैं भी शीला के खैबे पर बहुत मन्ता गया। फेम्बस्त एक दिन तेवरिट्री में सुशतू लगाकर चली आई। वया बाप सोच सकते हैं ? नेवॉरेट्री में सुशबू !

मैंने नयुने फुलाकर कहा, "यह बया है ? "सुशबू है।" श्रीला ने मुस्कराकर उत्तर दिया, "प्रोफेसर, यह जिलान् व साजा ग्रापु है। पैन वेदिस में मगाई है।"

"नवा नुम मही अलनी कि से विस्त्री में सुगत नगाहर प्राता मना है ?"

"वर्ष सन्। है ?" बीडा ने जानी वही-बही। आंधी बारवर्ष है उत्तर र मुद्धा ।

"वर्षावि हमें मालूम नहीं कि इस अवनवी सुबबू का कैलार में बीटाय की पर पना अभाग पड़ता है।"

"लाको मालून करे ।" शोला मेरे समीप आकर बोली, "बहुत रिजनस्य जानकारी होगी ।"

"नैसी पागन हो तुम !" मैंने विगा कर कहा, "इस तेवरिट्टी में इमने पूले ही कितनी ऐमी बातें हैं जिनके निषय में हम कुछ नहीं जानते। कैन्सर की बीमारी क्यों होती है ? इनकी विव्याक्षी चढ़ती हैं ? किसी प्याई का उनवर कोई साम्र प्रभाव क्यों नहीं पएता ? उनके विकास की गति प्रोटीन के विकास की गति से अलग क्यों हैं ? इन समस्त रहस्यमय समस्याओं के होते हुए तुम इस लेवरिट्टी में एक स्प्रान्त की वृद्धि और करने आई हो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो।"

यह मेरे बिलकुल करीब आकर घीरे से बोली, "जरा सूंबकर तो देखो इस सुझबू को ! क्या कहती है यह तुमसे ?"

"गेट आउट !" मैंने कोघ में भरकर कहा, "आज से सुम्हारी नौकरी खत्म है। रोबो, इसे लेबॉरेट्री से बाहर निकाल दो""

इस घटना के दो दिन बाद रोबो लेबॉरेट्री में सिर भुकाए चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा कठोर और गम्भीर था, जैसे किसी गहरी सोच में लीन हो।

"क्या बात है, रोबो ?" मैंने पूछा।

'सर ! एक बात है।" वह सिमहते हुए बोला।

"हा हां कहो ।" मैंने बडावा दिया ।

"गर ! मेरा जी नहीं लगता ।"

.

मेरे पॉककर कहा, "जी मही सबता ! विसमे नही अवता ? है?"

"किमी काम में भी नहीं समता।" रोबो बोला।

"मह तुम बना कह रहे हो ?" मैंने नोबो की ओर ज्यान से सिने हुए कहा।""होना में आओ, तुम जानने हो बया कह रहे है?"

"दवनी युद्धि तो मुक्तमें है कि जो कुछ मैं कह रहा हू उसे समक्र मूं। सर! जब से बीलाओ बद्ध से गई हैं, केरा काम में जी नहीं राजा।"

"गीनाजी" !" मैंने वॉक्कर पूछा।

के हाला में एक धारीजाणी अदिन है, जी विभनी की मित से बिल-मुं प जन्म है। वे जब भेरे पिर पर हाल फैरती थीं, तो भेरे तनि के कालों में एवं विकित और वादित और मूल की सहर बीड़ जाती थी। मह सहर वि वर्तर की भारत में विवर्ध अन्य है। साहब । में इसका दिर्दाराण नहीं बार अवता, न तिनि वेरी जानकारी, मेरे शान, मेरी विका और भेर जोतन में यह उन्भव विसक्त नया है। एक दिन जब ने भेटे पालों से हाथ फेर कही थी भी में गांत मिनट के लिए बिनकुल गामव हो गया था। यापव इस अर्थ में कि मुने कुछ मुत्र हीन रही। में कहा था, कहा गया और नवा हो रहा है ? इन गांच मिनटों में समय मेरे लिए महारं घला गया था, दगका आज भी मेरे पास कीई उत्तर मही। यो दिन में में अपने-आपको सोमा-सोमाना अनुमन गर रहा हूं। भेरे दारीर की चेटरी ठीक नल रही है। बोल्टेंज भी थीक है। दिसास के सकतानीसी फीने-भर हाय-पांव के स्त्रिम भी दुरस्त हैं। सगर भेरा किसी जाम में जी नहीं लगता सर ! और मैं नहीं जानता कि मुक्ते क्या ही गया है।"

रोबो व्याकुल होकर भेरी और देसने लगा। उसके हाय-पंव कांप रहे थे; उसकी आंगों के कांच धुंधले पड़ गए थे, रात की हरी रोशनियां मिंडिय-सी हो गई थीं; और मुक्ते यों महसूस हो रहा था कि अगर कांच की आंखें कभी रो सकती हैं तो वे इस बक्त रो रही थीं और अगर लोहें की मशीन कभी इन्सानी भावनाओं के निकट आ सकती हैं तो वह पल यही था। और में भी कितना मूर्ख हूं ! जिस आंच ने लोहें को पिघला दिया, उसकी तरंग मेरे दिल के पास होकर गुजर गई और मैंने उसे पहचाना तक नहीं! कैन्सर की गिल्टियों से गुजरती हुई एक अजनवी-सी खुशबू, सरकती हुई मेरे पास आई थी और मैंने अपने ज्ञान के गर्व में उसे सूंघा तक नहीं और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया।

"सर ! मुक्ते क्या हो गया है ?" रोबो ने व्यप्त होकर दु.खपूर्ण सर में बहा। "तुम्हें प्रेम हो गया है रोबो।" मैंने उत्तर दिया। "प्रेम क्या होता है सर?" रोबो ने और भी व्याकुल होकर য়ে। "बैम एक ऐसी खुछबू होती है रोबो "" मैंने कहा, "जिसकी

गैंदन की हर सेवॉरेट्री में आवदमकता महसूस होती है "मैं कल

ीता को काम पर बुला सूचा।"

## कुदिसया पार्क का ऋहमद

रान को मैंने माना देला—एक बहुत यही मूर्ति है "उसकी अन्य भी साफ नजर नहीं आशी, क्योंकि उसके अंग-अंग से ज्योंति की किए में कुट रही हैं "चह मूर्ति मेरे पास आ रही है, और पास आशी है, और जब नह बिलकुन ही पास आ गई, तो उसकी ज्योंति में मेरी आंगों की जीभिया दिया" मेरी आंगों अपने-आप बन्द ही मई "फिर मुक्ते ऐसा लगा जैसे उस मृति ने हाथ बढ़ाकर मेरे माये की रह लिया और बड़ी मीठी बाबाज में बोली:

"जा वेटा ''हमने तेरी मुन सी ''बब संसार को तेरे उपदेश की जरूरत है, नहीं तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेटा जा, पर से निकल और भगवान के पांच नेक बन्दे ढूंढ़ से और उन-पर अपने ज्ञान का भेद छोल दे और उनकी सहायता से इस संसार को बदल दे।"

इसके बाद ही मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने-आपको तीस-हजारी के एक अंधकारमय छप्पर में अपने भलंगे पर लेटा हुआ पाया। ताख में दिये की ली भिलमिला रही थी और एक कोने में खटिया पर मुभे अपनी सत्तर वरस की बुड्ढी मां का मुरभाया हुआ कमजोर और पीला चेहरा एक सूखी हुई ममी के समान नजर आया। मेरा सारा शरीर किसी अनज़ाने भय से कांप रहा था। मैं अपनी भलंगी चारपाई पर उठकर बैठ गया। बैठकर उठा, और पास के ढके हर स्टोरे से मूह समाकर मटायट पानी पिया। पानी पीने से जब भन हुए सांत हुआ हो कामब वैसिस सेकर बैठ गया। कल मुबह से मूफे परोस्टर के पांच भगतों को गोन में निकस जाता होगा। स्लिर हाता बहा शहर है, इसमें परोस्टर के पांच सहाचारी अनतों के ने पर पांच सहाचारी यकतों की न्योत निकालना कुछ केंद्र न होगा। विकास में क्या कहता होगा उतने हैं हमा

कारण न पाय सरावार प्रवास कारण होता का जिल्ला है कि होता न होता । सिक्त मुक्ते बचा कहता होता उनते ? हत बात र र मुक्ते अभी से स्थान कर तिना चाहिए, वर्गीक अब विचारते हैं। गाम बीत चुका है अब शिर्फ कर्म वरती का समय है। मैं दिल्ली है एक छोटेनी प्रेम में साधारण ना प्रकरिकर हूं। दिन-भर समार है वहैं नहीं मोनेसे की सुरावार्ग के पुरुत के करता हूं, तिक्त अव नग्ज का गया है कि जन कर नहीं का पुरुत को साधार पर राज्य संगार ही कही समझ के एक स्वीत करता हुं तारा पर

एउटर संभार की नुवारी पुस्तक के प्रकटीक करोए जाएं। भगवान में मुक्ते कर कार्य के सिर्द चुना है—यह बेरा शोमान्य हैं ।

मैं पान के शेष समय में अपनी शाणी पर विचार करता रहा। ।
पान-धः पन्ने काने किए, इतने से सुबह हो गई। मा ने उठकर 
पात की बची हुई हो रोटिया मेरे सामने रखीं और वासी घान। 
पैते एक रोटी इसके साम यह सी र दूसरी करान में कोट की। ।
फिर छप्पर की छत से बांग यह सी र दूसरी काना और बालू लेकर

चसके एक मिरे की चीरते लगा। "अरे, यह क्या करता है ?" मो ने पूछा।

"मैं संसार को बदलने जा रहा हु", मैंने उसे बताया । "पहले अपने अपसे सो बदल से ।" मांने मेरी मैली-कुचैली फटी हुई कमीज की और देसारा किया, किर उसने कडे प्यार से

फटी हुई कमीज की और इशारी क्या, किर उसने वड प्यार से मेरे मावे पर हाय रक्षा और एकदम चीक गई। "अरे, तेरा माया आग के समान गर्म है।" वह सबसीत होकर बोसी।

"यह आग नही है, मगवान की ज्योति है," मैंने दोनों हाप

कैयान र कहा और यूगे शत का रचन सुगा दिया।

रवास स्थव र वह मेरे प्रस्ते में सदी ही गई। पवराकर बीती, 'में प्रें हर्मगत नहीं जाने दूरी, बादना हुआ है तथा! पत हार-एंड थो, बपई यदच और बेंग में जा। क्रय-सूप गत यक।"

भीने भाग का बचा अध्या । मां धमराकर दूर ही गई, में छत्यर के दरवाने में निकल गमा ।

सन्ये पहले में पालियामेंट हाउस गया जहां सुना है कि मार नान ने सभी सदाचारी भवत रहते हैं। मगर यहां किसीने मेरी बात गहीं गुनी । किसीको समय नहीं था । मंत्री, उपमंत्री, चीफ सेनेटरी, में देवी, राज्यसभा के भेरवर, तोकसभा के भेरवर सभी अपने अपने भागों, और कामों से पतादा मुक्त मंत्रणा में लीन नजर आए। विसीने प्यान देकर बातें मुनना ती दूर, मेरी और नजर उठाकर देगा तक नहीं। भीलों सम्बी फुटपाय पर जब में चलते-चलते बेदन होंने मगा और भूग और पास से नियान होने लगा तो सुस्ताने के लिए एक साली कमरे में पुस गया जो किसी बड़े आदमी का आफिस मातूम होता था। कमरे में मोटा गरेला विद्या हुआ या और पंखा नल रहा **या और फोम-रवर की ग**हेदार आरामकुर्सियां विछी हुई थीं। मैंने चप्पल उतारकर एक कोने में रखीं—वांस के डंडे नो दीवार से टिकाया और एक आरामकुर्सी पर लेटकर सुख और झांति की सांस लेने लगा। इतने में दरवाजे पर मुक्ते कदमों की चाप म्नाई दी और फिर वातचीत की आवाज । कोई किसीसे कह रहा था, "पटना से आपके चाचा का पत्र लाया हूं। वे बोले---तू सीघा दिल्ली में मेरे भतीजे के पास चला जा। वह तो परमेश्वर का सदा-

चारी भनत है। आज तक मैंने उसे कहा हो और उसने मुक्ते टाला हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। वस उसी वनत वह खत लेकर हाई बहाड में बैठकर भीषा आपके पास चना बाया 🛭 । अब मेरी निस्तत और दरबत दोनों आपके हाथ में है।" जवाड में पाहर-भरी बाबाड आहे, "जबी मैं किस लायक हूं !

अश्वत म राहर-मरा जावाज आहा, "अजा म । इस तामक हूं ' भो नुस करता हूं, सोगों के मते के लिए करता हूं । वस यही मेरे भीवत का प्येय हैं। आप करा जाइए " मैं सबसे कह-सुन राष्ट्रा,

बापका काम हो जाएगा।"

जयाज में फिर पट्टले आवनी की विश्विषाई हुई आयाज पुनाई दी-चाृतिया के ज्वन्द बोल पड़कर वह रुगसत हुआ और वह सगवान का सदानारी भगत कमरे से आया गो में उसे देवकर बग-बाग हुआ। सक्तर सहर में सके, सर पर गायी टोपी, सेहरे पर हरायार की दोभा-आते हुी अपनी कुर्ती पर बैठकर किसी मंत्री की टेमीफीन करने लगा और जब टेसीकीन से फारिंग हुआ तो अचा-मक सस्की नजर मुक्तपर पड़ी। देवने ही औचका हो गया। फीरन बचनी कुर्मों ने सठकर मेरे पास आया और बोला, "सुन कीनहीं?"

मैंने उसके पास आकर सरगोशी में कहा, "एक पैगाम सामा हू भाषके लिए।"

"किसका ?"

"भगवात का ।"

माम मुनते ही अबके चेहरे की रीनक दोवासा हो गई। च्योति उत्तरों आको से छल्पको लगी, चेहरे की मुस्तराहट यह गई। बड़ी मेहरवानी से प्रके मेरी कुर्सी गर पावस विज्ञते हुए बोला, "अच्छा, अच्छा, मैं समक मया; जमवानीसह केसिस्ट का सदेश लाए है), ब्ही निज्ञक कोटा मैंने बहुना दिया था।"

६), नहीं, 14तका काटा कर पड़का रूपा था। "जी नहीं, मैंने वहीं मजबूती से अपने वास के टक्डे को यामते हुए कहा, "ममदानीनह कैसिस्ट की तरफ से नहीं आया हू, मैं तो उनकी और से आया हूं जो सबका मनवान हैं।" मेरी नाल सुनकर उसके केल्द्रे की सूरकराहर, बांचों का का कार्ता, मानो की कार्या सन एक मानव हो गई। हीं के की एक कार्य मानव हो गई। हीं के की एक कार्य मानव हो गई। हीं के की एक कार्य मानवर कीन-नार बार पंटी : बजारे। पंती की लागान सुनते ही हो अपरासी भाग-भाग अग्वर जाए। प्राय भन्मानय से मेरी और इशारा करके बड़ी सरवीसे कहा, एक बातर निकाल हो !"

एक भवरामी ने भेरी बादे नगत में हाय दिया दूसरे ने आई में, सीमरे राज भे यह बाग भगरे के साहर फर्स पर पड़ा था।

दिन-भर कनाङ्क्षेण में पूमता रहा, मैकड़ों दुकानें, हजारों लोग, साणों का क्षेत-देन। दिन-भर भेहरे पढ़ता रहा, कहीं वह ज्योति नभर न आई जिसे भगवान की ज्योति का प्रतिविद्य ही कह सकता। हर कोई अपने स्वार्ण का दाम, अपनी ही किसी तुच्छ भी इच्छा की छोरी से बंधा एक पुतली के समान चल रहा था, दुकान में पुस रहा था, दुकान से बाहर आ रहा था। बंडल बना रहा था, वंडल ले रहा था, बदुआ पोल रहा था, तिजोरी में रख रहा था। कितनी ही नन्ही-नन्ही छोरियों से नाचती हुई पुतलियां थीं।

तीरारे पहर के लगभग जनपथ पर एक दुकानदार नजर आया। यह एक साड़ी खरीदने वाली स्वी से कह रहा था, "विश्वास न हो तो वाजार में भाव पूछ लीजिए, यह वाटक-प्रिट की साड़ी है। इस क्वालिटी की साड़ी आपको कहीं पचपन रुपये से कम में न मिलेगी। में जो पैंतालीस रुपये में दे रहा हूं तो आपको अपना स्वायी ग्राहक वनाने के लिए; दस रुपये का नुकसान उठा रहा हूं, आपको खुदा करने के लिए। वस, दो पैसे कमाना और ग्राहक की सेवा करना यही मेरा धर्म है।"

उस धारीफ दुकानदार ने दस रुपये का नुकसान उठाकर वह

साडी उस स्त्री को दे दी ।

फिर मैंने देखा कि अगले आये बंटे में उसने दसी प्रकार पांच बौर सात रूपें का नुक्सान उठाकर एक कमीज और दो दातवार के रुपेंडू वर्तरे दो गरीवारों के वेक दिए। यह एक नीजवान क्यापारी या। गावे पर तिराक, कमर पर सफेद बोनी, नरदन में गीना का गीतिट बौर हाथ के अंगुटे पर 'ओवम' खुरा हुआ था। मैंने गीचा— एखे पहुने कि कोई और प्राहक आए जीर यह अगवान का नेक बन्दा बौर दुक्सान उठाए, मैं इसे भववान का सदेदा वे दू। अस, यही बौक्तर सें सीया दुकान के अदर चला गया। मुक्के देयकर उस प्रचारों ने अपनी मुक्कराट को किसी हुद यक भीव निया—मुक्के गर में पांच एक देखा, फिर बोजा, "बुट का करवा ?"

"नहीं।"

"पायजामे का लहा ?"

"नहीं।"

"रेडी-मेड खाकी पतनन ?"

"मही," मैंने उसके पास जाकर कहा, "आपके लिए एक सदेश

ाहा, नग उत्तक पात जाकर कहा, आपका तर् एक स्वर्म हाया हूं।" "ओहो," जैसे वह सुनते ही अरी बात समक्ष गया। उसका

पहुता एकदम रोहान हो गया, की उसके अंग-अंग में भगवान की न्योति समा गई हो। मुक्ते अपने पास विद्याने हुए बोला, "समस पना, साला कोडेसाह के घर से आप हो, सदकी बासदेश सेकर?"

"नही," मैंने उसे बताया, "मैं तो भगवान का सदेश लेकर आया है।"

"तो फिर\*\*\*

उतने भी मेरे माथ वही सुनुक निया थी उतसे पहले दो पप-एतियों ने किया था। यारी जगते द्यान मारी — नई दिल्ली, गुरानी दिल्ली, वांदती जीके, जामा महिनद, ब्रमुद साहब की बाद, करोलवान का बाजार, दिरना महिन - कही पर वह सूर्य नचर से आई जो मुक्ते आग दिगाली। हैरान होकर भक्ष-हारा जातिर परसीट प्राया और बात-बीटी साकर सी मणा और सुबह उटकर पिए बादने में एक दोटी सत की मारी साकर और दूसरी कामज में स्वेटकर अपनी सीज में दिवा हुआ। मां का केहरा घटाय था, मगर उसकी दिस्मत न पड़ती थी कि मुक्तों कुद्द कहे-सुने।

आज में गहुत जरूरी मुनार् ही निकल गया। हाय में बांस का दंग और गमल में यासी रोटी दवाए गई कलहरियों में सर मुकाए गुजर गया। चलते-चलते कडमीरी भेट के बाहर हरी जिकेण के पास पहुंगा, जिसे लोग कुदिस्या पार्क कहते हैं, तो फाटक गुला देखकर उसके अन्दर पता गया।

अन्दर जाते ही मुक्ते एक यूढ़ा आदमी मिला। एक मतगजी कमीज आर मलगजा तहमद गहने हुए, सर मुकाए, हाथ में आटे की एक छोटी-सी पोटली उठाए बाग की रिविद्य से गुजरता जाता था और रिविद्य के करीय पास के टुकट़े की ध्यान से देखता जाता था और जहां जहां उसे चीटियों के सूराय मिलते वहां आटा टालता जाता था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया कि भगवान का नेक बंदा है। चीटियों को आटा टालता है। मैंने उसका दामन एकड़ लिया। "भगवान का दर्शन करोने?" मैंने उससे पूछा।

वह बोला—"कौन है इस दुनिया में जो भगवान के दर्शन करना नहीं नाहता !"

"तो सीघे मेरे पीछे-पीछे चले आओ।"

"कहां ?'

मैंने कुदिसया पार्क के बीचोबीच इम्पीरियल पाम से घिरे हुए

पीर को और इसारा करके कहा, "वहां आ जाओ, मैं तुम्हें मगयान का संदेश हगा।"

उपने वहा, "ब्यूटियों को आटा हालकर आता | बभी।"
मैं प्रस्तिवित्त आने यह गया। पतिए भगवान का एक नेक बंत हो भिना। एक भाड़ी के भीचे युक्ते एक अर्थेड उभर वा आदमी नेवर आया जो आलती-मातती मारे, इस साथे, नास चटाए प्राणायाम

कर रहा या । कुछ मिनटों के बाद जब उनने अपना प्राणायाम सरम

रिया तो मैं उससे बोमा, "ऐसा क्यों बरते हो ?" बह बोसा, "जब सास कार मस्तक में जाता है तो उसका जनवा नंबर आता है।"

मैंने कहा, 'प्राणायाम के दिना उसका जसवा देखना चाहते हो हो मेरे पीछ-पीछ बसे आओ।"

"कहां ?" उसने पूछा ।

...

मैंने कुदिस्या पार्क के बीच वाले जीक की और इसारा किया। यह बोला, "अप्रणामाम की दूसरी किया सत्म कर जू ती आसा है।"

"उससे क्या होगा ?" मैंने पूछा । बह बोला, "उससे फेंफड़े मजबूत होते हैं, बाय की न्यूसी साफ

षह बोला, "उमसे फेफड़े मजबूत होते हैं, बायकी खुली साफ हवा दारीर मे जाती है।"

मैंने कहा, "दिन में साढ़े तेईल घटे घहर की बंदी हवा छाने के बाद मिर्फ दस-पंद्रह मिनट स्वच्छ हवा खाने से फेफड़े कैसे मजबूत हो सकते हैं ? हो सके तो सारे घहर की हवा को साफ करो।"

"सैर, तुम चनो, मैं आता हूं," वह प्राणायाम को दूसरी किया

में लीन हो गमा। आगे बढ़ा तो एक नौजवान नजर आयाओ हाच में एक चाक



"बीक के कीय में, जहां बाग की सारी रविदा आकर मिलती

बह बोना, "अच्छा, जरा ये दो नाम और काट द, तो आता ह।"

चौक के बीच में पक्के चनुतरे पर एक मौजवान आदमी कमर दक पीती पहने और कमर से ऊपर केवल एक जनेऊ पहने, माथे पर र्षान का सम्बा तिसक समाए उस और मुह किए वैठा वा जियर से बमुनाजी से नहा-धोकर साने वाले वालियों का ताता लगा हुआ था, षो अयुनात्री स्नान करके बुद्दिया पार्क की रविशी को काटते हुए मीरी गेंड या सब्बी मंदी की ओर चले जा रहे थे। ये लोग मुद्रमिया पार्श की एक बार्ट-कट के समान इस्तेमाल करते थे। यह नौजवात मम्बा-मुखा-राविला चौकडी मारे बैठा वा और मुह ही मुह मे बुदयुरा रहा था, "मज मन राम हरे" मज मन राम हरे।"

मैं बहुत देर तक उसके पास खहा नहा, मगर जब बहुत देर तक उनने मेरी और कोई प्यान न दिया तो चढ कदम आगे बढकर विलक्ष उसके सर पर खड़ा होकर कहने लगा, "बच्चा, भगवान के

दर्शन बारोते ?"

वस नौजवान ने अपनी आंखें खोली, मेरी ओर देखा, फिर अपनी मार्खें बन्द कर शी और बड़ी लापरवाही से बोला, 'मेरे मन में अब कीई इन्छा नहीं रही। भगवान को देधने की इच्छा भी नहीं रही। भद्र मैं हर प्रकार की इच्छा से आजाद हो चका ह" भज मन राम हरें" मज मन राम हरे।"

यह धीरे-धीरे आसे बन्द किए बुदब्दाने लगा और में चयुतर के दगरे कीने की और चला गया जहां दो यह है पंचन पाने शाले वहीं सग्त में फिलासफी पर बातचीत कर रहे थे। फलसफे के बीच-बीच में कुछ इस प्रकार की बातबीत भी हो जाती, "अजी, मैंने ती इस संभार के दिल है। हता निया है। मास बारोबार बेटों हो मौरी दिला। लहीं हो की त्राही कर ही है। भगवान की हमा से मैरी मुह्दे किया। लहीं हो के देह है। भगवान की हमा से मैरी मुहद्दे किया है। हो कै दिल्मों और करोदाबार में माद हाल की स्वताई का देहराहून में, एक वर्ष दिल्सों है। एक देहराहून में, एक वर्ष दिल्सों हो। एक को देहराहून में, एक वर्ष दिल्सों हो। एक हा विवास है। मार अब दिल्सों है। इस हा विवास है। मार अब दिल्सों है। हमार का विवास की स्वास की

"में अपने असू ते का वहा पक्त हैं भाई साहित !" दूमरा बुद्धा कह यहा था, "मने में रहेदन मारटर था। मगर आज तह हराम कह एक देना नहीं निया। जब निया हिमीकी सेवा करके तिया। मैं "म आदमी की बहुत वेई मान ममभूता हूं जो किसीका पैता लेकर काम गही करना। इमिनम् अहां रहा, सब व्यापारी मुमसे बड़े खुप महे और पनने मेंट भी मुमसे मुझ रही, क्योंकि मेरा कैरेक्टर आज तब वेदाग रहा है। भगवान की कमम ले को जो आज तक अपनी बीती के मिया किसी दूसरी औरत को बुरी नजर से देखा हो। जादियां तो मैंने तीन करीं। मगर जब पहली बीवी मर गई तो दूसरी करी, दूसरी मर गई तो तीसरी करी। मगर कसम ले लो जो आज तक अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी को बुरी नजर से देखा हो। जब से तीसरी बीवी मरी है, गृहस्थ-जीवन विलक्ज तज दिया

कल मैं कितना उदास था और आज मैं कितना खुश था। आज मुबह-मुबह भगवान के पांचों नेक बंदे एक ही स्थान पर इसी कुदसिया गर्क में मुफ्ते मिल गए। एक ही घंटे में जैसे भगवान ने उन्हें मेरे ही लिए इकट्ठा कर दिया था। मैंने इन पांचों नेक बंदों को चतुर्वारे में नीचे पास पर बंडने को का लो से सुद्ध में में के स्वार्थ पहारे पर चंडकर खड़ा हो गया। स्वयो पहारे मैंने वर्गन संक के इने को खड़ा किया। चतके नुकीले विषे की चिरी हैं गरपनी में एक चात की बासी रोटों अटकाई और बांस के बंडे में एक चात की बासी रोटों अटकाई और बांस के बंडे में एक चंडे के सामान केंगा करता हुआ बोला!

"सन्तर्ग ! तुम चयवान के दर्शन करमा बाहते हो। मैं सुमसे

हिता हूं, यही रोटी परम परमेरवर है, यही अन्न मयवान है। रोटी

मनाओं और सन्न जरवन करो, जीर अन्न जरवनन करने के निष्

मेरत करो। काम करो, कमाम करो बीर अन्न मामी। जीर मेरत करो। काम करो, कि को राज्य वसको काम नहीं वे करा यह सबस्य साहत भी नहीं कर सकता। मैं कहता हमा

मगर आगे मेरी बात किसीने नहीं सुनी। वे लोग बड़े बोर से हैं में मगर अब में उनकी हसी की परवाह किए बिना जागे बैतता ही क्या गया तो वे लोग नाराब होने लगे। माराब हो रूप प्रतार ही रूप प्रतार हो कर प्रतार हो कर प्रतार हो कर प्रतार है। कर प्रतार हो कर प्रतार हो कर प्रतार हो कर स्वार की स्वार के सुन्ने वीट-सीटकर प्रज़ूवरे पर विद्या किसा हो।

हुरविस्ता पार्क में सन्तादा था। प्राणायाम करते वाला फिर फिर्मि में नीय प्राणायाम करने बला गया था। ब्युद्धियों को आदा सिले बाला फिर ब्युद्धियों को बाद्या दावले में बंदित हो गया था। पैतों बुद्धे फलमके की मूलमूरीयों में गुध हो गए से और बहु गौजवाल चालू केकर फिर से ततों पर नित्ते मुख्तमानों के नाम काटने में तम गया था। मैं चन्नुतरे पर धायल अवस्था में पढ़ा था और दुनिया पाषव वापने वर्ष पर धायल अवस्था में पढ़ा था

जमुताजी से स्नान करके बापस आने वालों की पात हुदसिया

पार्क में कालिया हो कही है। यहा आहे सीन्तार गुड़ी औरतें गीती कियों कालियां जलात में कृष कार भोर पूटनों से हुस मीने तक किया हार सम अवार जाए करनी हुई यस करों भी।

भागे पास चतुप्तत्प मार्चे प्रहास्य बहानी स्थान जिसके दिन में कीरी दक्ता ने हो, पनी दक रहेती गद विहा मनमनाम् वा रहा मा, "नव मन राम हरा। 'जन मन राम हरा। 'अभानम उन गीतवान ने चलकी वर्ष में लोगी कोर बड़ी बोरनी की देवकर उसमें दिए फीरन हो अपनी अपने यद वस भी और नरान्या मंद्र पनाकर पुन्तुदाने लक्ष, 'द्राव वेंगी मुत्तीनमुत्ती दागे हैं ''भव मन राम हरे ''र्केगी धलेल्याना हार्ये हैं ''भाग मन दीम'''

## एक दुकड़ा मुहब्बत का

पान मनोहर की बार में कोई हवामा न था। सम्बे काउटर दे हरीव बापे दानरे की शक्त में बिखे हुए बारह गईदार स्ट्सों पर मनोहर के बारह बारीकी ट्रॉम्न सर अवाल सामोशी से दाराव पूपी रहे ये अँगे वे दाराब न वी रहे हो जुलाब की कोई दवा मी र्दे हीं, पूछ ऐसी सबसीक उनके बेहरी पर तारी था। बाउंटर से पर हाल की मैंबों पर भी यह मन्नाटा छाया हुआ था। अंदर जाते ही में पूछ दालों के लिए क्रिअका। खामोधी समझ में न आई. क्योंकि मनोहर की बार दिल्ली की सबसे भव्य बार समझी जाती थी। मगदा कभी न होता था, सेकिन हगामा हर रोज होता यां: पर्दी गहर के ज्ञानी आते थे। बावर और अदीब, फिलासफर और वेंगीतकार, परे निते विश्वनेस सैन, और अब्छे सिबास पहनने वाले मन हुए विसामी और कहीं-कही कोई चुपके से होंठा में मुस्कराता हैं भारकारी अफनर। अपनी अफनरी पर सविजन और ग्रीमन्दा । मनोहर के दोश्नों का दायरा बहुत बढा था, और मनोहर की बार में प्याशतर मनोहर के दोस्त ही जाते थे। शाम होते ही जा जाते में। ग्यारट क्षेत्र महफिल जमी रहती। हंसी-मञ्जक, घेरी-शायरी, चुस्त जुमलेवाजी । कही-कहीं बोडा-सा फकरुपन भी । ग्पारह बने मनोहर अपनी बार बंद कर देता; और फिर अपने कुछ बहुत करीबी दोस्तों को सेकर अपासी होटल की लॉन में चला

लाना। मानह में बारह यन सक एक दौर फिर चलता, क्योंकि स्पानि होटल नाले बारह बने तक हिक देते थे। अपाती होटल को लान में भीने का मना हो सुद्ध और था। मुद्दे साम में, मुद्दे आगान के, इमकी के पेड़ के भीने मानूम होता था मराव नहीं में पेड़े हैं चार्ता में हैं, तात के समादे में याद थाने नाहि होतीों का हरायूर भी पेड़े हैं। अब हर शख अके या है। अप हर शख अके या है। अप हर शख अके पान होती है। या हरा है। या हर शह चीन के परीव था जाती है, थीर चीन का में महान महान महान के परीव था जाती है, थीर जान कि पान है। साम हराय महान करने मानी और नी तरह समादती है। अब लगा में दाराय मही है। सिर्म आम है। बारह बने के करीन मनीहर इस सन्तादे की सीन देशा, और युस्त अवाज में कहता, 'मनी गारी, भी० भी० बीन बीट मनी।'

जी० थी० रोड की गाने वालियां जैसे बारह बजे ही से मनीहर की होती के इन्तजार में होती। नार-पांच मोटरों में लदकर पन्द्रहर बीस गार मनीहर की रहनुमाई में बारी-बारी से सब अच्छी गाने गालियों के दरवाजों का कुंडा कटकटाते। हर जगह आधा-पीना घंटा बैटकर गाना सुनते। तीन बजे के करीब जब मनोहर और उसके दोस्तों की जेंबें वाली हो जातीं तो मनोहर को जम्हाई आने नगती।

'चलो यारो घर चलें और विस्तर पर पड़ जाएं।'

अजीव दिलचस्प आवारगी, वेफिकरी और खुशगिषयों के दिन थे। उन दिनों गारों को सिर्फ एक ही गम था—दिन वयों चढ़ता है? रात गयों इतनी जल्दी खत्म हो जाती है।

इसलिए आज में मनोहर की वार का सन्नाटा देखकर चींक गया, काउण्टर पर खिलाफ-उसूल आज मनोहर भी गायव था। और चौकन्ना हुआ, आगे वढ़ा। एक डबल व्हिस्की की आवाज देकर होसबेल पड़ियां बेचने वाले गंजे रतनलाल के सर पर हाथ मार-इर बोला:

"बर्यों वे गजे, आज चुप-चुप बयों है ?"

रतनवाल को एक मर्ज था। जब तक उसके गने सर पर दो-तैन करारे हाथ न पहुँ, उसे नवा ही न होता था। ज्यादा नचा तने के लिए सनीहर ने अपने काउण्डर की बराज मे व्यार्क्ट्ड की एक चरटी-भी तकती रख छोड़ी थी जिससे बह बात की छड़ी की तहर ततनवाल के सर पर सारता था। बस पर सारते ही पड़ायें की मैं आवाड होती और बह अपनी गोन-मोन आख पुमात हुए जुता हैकर चारों तरक देखता और कहता '

'यार मनोहर, एक पहरी और मार, नसा दूना हो जाए।' मगर आज मेरे हाय मारने से रतनसाल रसी-भर पूरा नहीं हैंगा, उसदा नाराज होकर मेरी तरफ यू देखने सना, जैसे मैंने उसे देखत करने के सिए उसके सर पर हाय मारा हो।

में पबराकर जीहरी की तरफ युवा, जीहरी फेलमेंन होटल में बेदेसी यात्रियों के हाथ ट्रिन्टुस्तानी जेवरात आठ पुनी कीमत पर कता था। एक रण्डी उसकी मेरड में थी, दूसरी जी० थी० रोड राज थींची घर पर थी। मगर धवन-मुख्त से ऐमा सरमोजा तर कुनारा समता था, जैसे आज तक उसने किसी भीरन की सुस्त देखी हो।

"जीहरी, आज बार को बया हुआ है ?" मैंने उससे पूछा । "जीहरी ने चौंककर चुपवाप मेरी सरफ देखा, फिरअपनी निनाह फेरकर अपने जाम मे दुवो दीं, दुछ नहीं बोना ।

तो मैंने धेतराम का क्या किस्कोड़ा, जो देश की फारेन एनन-पेंज की मुक्तिल को दूर करने के लिए जाती डासर के नोट झापता या, "कुछ मुंह से फुटोंगे कि नहीं?" नेत्र पन ने हाथ के भे रहे से जाने की से भेरा हाय अलग कर दिया और नाराज होतर बोजा, "महीहर को हार्ट-प्रटेक हुआ है।"

में राजा में या हवा। मनोहर की हार्ट-प्रदेश !

मा प्राप्त के किन सम्बन्ध हो मानव्य हिनान की हार्ट-अटेक ! चर परिष्ठी की हर समय हेमतानी तता रहता था। जिसके सरदर जिल्ली की इत्यान एक सामन्त्र र निजनी के जैनरेटर की सरह दोड़ ते बहुती की, निसका दिल एक पीट्टे की तरह मजहत था, प्रेमें हार्ट-जर्टक केमें ही मचना है ? मेरा दिमाग पूमने लगा। मैंने जा दी में अन्या की जनने एत् ने समाया और मिनास साती स्वार दिया।

मनोहर पार दिन अस्पताल में आवसी जन पर रहा। फिर हीतेको ते सम्हर्गने समा। तीन महीने बाद इस मोग्य हो गमा कि अपनेविस्पर में उठकर फमरे में पार फदम जल सके। छः महीने बाद
अपने पंप पर जा गया। किर बही बार में हंगामें, अपालो होटल
को बैठफ, जीव बीव रोज की महफिल, बही चहचहें, सुध-गिष्यां
और पौहलें। बार की बहार बापस आ गई, और कुछ ज्यादा तेजी
के साथ, रंगीनियां बढ़ गई, महफिलें लम्बी होती गई, मनोहर के
कहकहें की होते गए। बह पहले से ज्यादा खिलंदरा और शरीर
हो गमा।

एक दिन उसके बड़े भाई गजेन्दर ने मुक्ते बुलाया और अकेते गागरे में ले जाके कहने लगा, "तुम मनोहर के बहुत करीब हो तुम उसे नमकाओ, वह अपनी आवारगी छोड़ दे।"

"त्या करता है वह ?" मैंने कहा, "गाना ही तो सुनता है।"
"नहीं, तुम नहीं जानते, डाक्टरों ने बड़ी सख्ती से मना किया
है। यह सिगरेट न पिए, शराब न पिए, रात के दस बजे के बाद न

रते। मपर यह मेरी एक नहीं मुनता, पहले से बयादा हगामे स्ताहै। बपनी सेहन का जरा भी स्थास मही करना।"

र्नने कहा, "मुखे हो। उनकी सेहत पहले में अच्छी दिगाई देती। एक करर पूरत और चान-चौबन्द दिलाई देता है कि एक बार ने देनकर वी चाहता है कि मुखे भी एक ऐसा हार्ट-अर्टक है। ए।"

पंजेन्दर ने मजबूती से सेरा हाब पकड़ लिया, पूटी हुई आवाज पेता, "तुम नहीं जानते, बसल सामना बवा है।"

"ब्या है ?" मैंने पूछा।

गवेन्दरखामोधी से देर तक अपने कसरे में टहलना रहा, और खोस से हाम मलता रहा, फिर नेरी तरक मुक्कर बोला, "उसे इतक्की से मुहब्बत है।"

"निते ? मनोहर को ?" मैंने हैरत से पूछा।

"ह† I"

ì

"हा-हा-हा," मैं वेत्रश्चियार ईसने सगा। "मुहन्यत और ोहर?" फिर ईसने सगा।

"मजार मत करो, यह सब है। बिसहूल सब है।" पानेन्दर 'पाम बार्क बहुने समा, "उमे एक सहकी से मुहम्बन है और जिस । उसे हार्ट अर्टक हुआ उसी दिन उस सहकी की बारी हुई थी।" देर तक हम दोनों जुए एक-दूसरे भी पूरते रहे, मैं आरवर्ष से र जह किसी आने बासी दुर्यटना के बर से। फिर उसने बड़ी [मी में अपने दोनों हाथ मसे, और मुमहे कहा:

"बह अपने-आपको सतम किए डालता है। उसे समकाओ

गी तरह, तुम उसके दोस्त हो ।"

एक दिन मैंने मनोहर को, दिन में, उसकी कैबिन में प्रकड़ सा। ' वह उनती भीत है है"

वर्षर तक पाले भवनवा रहा, किर मोना, "तुम्हें गनेन्दर ने महाभा होगा ?"

1721

'आहे प्रहत का नाकी पहन है। मैं जिसी सहकी की मुहत्वत है के चवत रूपकर में अहीं पहन, जान गका" वह जरा मुसी ते हैं कोचा।

"किश मुक्ते अभी दिन हार्च-अर्थक वर्षी हुआ, जिस दिन तुमने अवनी भी सारी की समय मुनी ?"

"महत्व इतकाक है ! " यह अपनी कुर्सी से उठकर बोला, बीर पीदे मुश्वार कान की असमारी से जिन की एक बोतल बीर दी है विसास उठा साथा, 'एक-एक मैमनेट हो जाए।"

''नहीं।'' मैंने अशी सम्बी से उसे मना किया, ''तुम्हारे विए भगम अहद है । तुम आज से भराब नहीं पिओंगे।''

"अन्द्रा।" यह यही गरमी से बीता।

"और सिगरेट भी नहीं पीओंगे।"

"अच्छा ।" वत् शहद-भरे सहजे में बोला ।

"और रात के दस बजे सी जाया करीने।"

"अच्छा।"

"और जी० वी० रोड कभी नहीं जाओंगे।"

"तो यूं क्यों नहीं कहता कि सीधा हरिद्वार चला जाऊं, साले !" उसने बड़े जोर से मेरे कंचे पर एक घप मारा, और जिलास मेरे हाप में देकर बोला, "पी गैमलेट, और भूल जा मुहब्बत-बुहुब्बत की बकवास !"

दो गैमलेट के बाद मैंने उससे पूछा, "वया रजनी बहुत सुन्दर है ? सूबसूरत है ?".

वह बोला, "वस ऐसी ही खूबसूरत है जैसी अवसर खूबसूरत तडिकयां होती हैं।"

"फिर क्या खास बात है उसमें ?"

"उसकी एक जदा मुक्ते बहुत पसन्द है।" वह बोता "कभी-कमी एहियों उठाकर जब वह इशर-उपर हैरान मिनाहों से देखती हुई चनवों है तो उस जदा से दुनिया की कोई खूनमूरत औरत गरी चतती है। वह अदा मेरे दिस पर नवस है।"

उसने अपने सीने पर हाच रखा। "बस, उस एक अदा पर मर मिटे? उल्लृ!"

नत्त उत्त एक अर्था पर भर भट । उल्लू : वह चुप रहा, हीले-हील मुस्कराता रहा । मेरी निगाहो से परे, वैसे किसीको हवा मे एडिया उठाए चलता देख रहा हो ।

"रजनी को कब से जानते हो ?"

"वचपन से ।"

"फिर उनसे धादी क्यो नहीं की ?"

"करना चाहता था, मगर उसके मा-बाप नही भाने, बोले— दुम अरोड़े हो जात के, हम सत्री हैं जात के। इसलिए मेरी उसकी मादी नहीं हो सकी।"

"उठा लाते उते —साले !" मैंने गुम्से से कहा, "तुम वो अपने इसरें दोस्तो के लिए लड़कियां उठा भाते हो, अपने लिए नहीं सा सकते ?"

"क्षादमी जिससे बादी करना बाहता है उसे उठा नहीं समझा।" यह बहुत धीरे से बोला, और मुख्ते ऐसा महसूस हुआ जैंगे मैंने हवा में निराजी-सो सुनी।

में बहुत देर तक चुप रहा, फिर उससे पूदा, "उससे कमी बाद की थी?"

"मौका ही नहीं मिला।"

"गोका ही गरी मिला !" की हैरत से दोहराया ।

यह गहन निमियाकर भीता, "मीक तो बहुत में मिले, मगर मुद्द मुक्तमे कहा ही नहीं गया ।" नह छ। पुट का अहमक हकताते हुए नीना, "बादी में कुछ दिन पहले गह भेरी बार में आई थी।"

"तां, में पाउटर पर दिन-भर की आमदनी किन रहाया। "इम बार में ? महा ?" काउंटर पर नोटो और मिनतों का हेर समा हुआ था—वयन्नियों, अठिनामां और पैमी का छेर लगा हुआ था, कि मैंने उसे अवानक विसंगुल अपने गरीच काउंटर पर राहा हैया। उसने नेसरी सं की पुस्त कभीज पहनी हुई भी और मुताबी जनवार, और वह मुभरी पार रही भी, "मुभी दस रुपये का नीज चाहिए।" और उस वक्त गरे पास कोई न था।

"फिर तुमने गया भिया ?" में बोला।

"में उसकी तरफ देगता रहा।"

" वह फिर बोली, 'मुभी दस रुपये का चेंज चाहिए।' "ग्रहो !"

" भ उसकी तरफ देखता रहा, भेरी जवान तालू से लग गई थी और मेरी टांगें कांपने लगी थी; और मैं कुछ बोल न सका, मुभसे मुख कहा नहीं गया। भने कांपते हाथों से दोनो हाथों में चवन्नियां, अठिन्नयां और रुपये के सिक्के भरे, और भरी हुई मुट्ठी उसके सामने खोल दी। उसने खामोशी से मेरे हाथों से दस रुपये का चॅज उठा लिया, और वार-वार उसकी अंगुलियां मेरे हाथों से छूती रहीं, जैसे वे अंगुलियां हीले हीले मेरे दिल पर दस्तक दे रही हों।"

"फिर वह वड़े इत्मीनान से उस रेजगारी को अपनी हथेली पर "फिर ?" मेंने पूछा। रखके गिनने लगी, और मैं एक गूंगे भिखारी की तरह उसके पास हरा रहा, जैसे यह कोई बहुत बड़ी रहम थी। थी कुछ मेरे हाम था मैं उसे दे दिया था, और उसमें से दिवाना वह ते सकती थी उसने ने दिया था, और अब किसीको किसीसे कुछ कहना न या जैसे दतना है मेरा और उसका सम्बन्ध था, इससिल उनने साभीभी है चेन नित दिया, और उसे अपने बद्ध मे राजकर उसने एडिया उठाकर पारी सरक हैता से देखा, जैसे दीवारों से कुछ पूछना चाहती हो, मेरी वज उसे थारों तरफ खामोती के सिवा कुछ म मिसा तो वह सती वह है

मैं देर तक अपने गैमलेट के नाजुक निवास की बढ़ी को अपनी गुलियों में चुमाता रहा, समक्त मे नही आता था उससे क्या कहूं।

"तुम भी कही घारी कर सो।" मैंने उसे ससाह दो ।
मगर दूसरे बाथ ही मुझे अपनी वसाह बुरी और बेकार मालूम
है। हुँछ ऐसा समा, जैसे मैं उनसे कह रहा हूं, तुम भी कही घारी
र सो, मानी तुम भी रेखनारी गिन लो, नया जुता खरीद बालो,
गान भाट बसे लाओ। मैं तुद बहुत श्रीमन्दा हुआ और लामोगी
उठकर बता बाता।

भार साल बाद मनोहर को किर हार्ट-जर्टक हुआ। मैं उन में सूरीप में था। अब की हमला पहले से भी सक्त था। मगर दिर भी होट सक्तनात्र था। बह बहु अर्टक भी भेत परा, और रह महीने बाद कथ में सूरीप के सकर से लौटा तो उसे बार सा हो अपने कार्जटर पर खड़े पाया। पहली जबर में बहु मुझे का खाँ ठीक, पुस्त और चाक-पीबन्द मालूम हुआ। मगर । करीब आकर देखने पर मालूम हुआ कि उसने बहुर हो द बहुत हो पुनते है। और बब बहु सबता है तो उसने पाहिस इस मुस्ति हो और बंद बहु सबता है तो उसने पाहिस्त की भरत भाजने जांने इर्णा की सरह्माल्म हुआ की जिल्हा सीहैसेक्ति। जिसार जिल्ही सिर्ण्यों है ।

मुक्ते तमनी हालन देखकर बहुन हुआ हुआ। मगर उम समय लूद रहा। रान की जब हम शोग अकेले गैठे तो गैने पूछा, "अब की कोचे की, दमरे हाई-अटेक सामी ?"

मेंने मोर्थ-मोर्थ म्वास किया था। यह एकदम चीक गया।
गुर्फ महीदा भीर प्रभीर देशकर यह भी भड़कने के बजाम संजीस
की प्रथा। भीर दय उसने भागा यद बदा-मा मोड़ा, तो मुक्ते उसनी
काली क्यार्वाडमो में नादी की सरह चमकते हुए कुछ सकेद बाल
महर भाए।

"एक रंकी थी, और भीर कीष्ट वाली।" यह मुस्तराने लगा।

"रंदी ?" मैंने जात्वर्य से चीराकर पूछा।

"तो-ता, रही," यह भी भेरे सवाल के सहजे से भन्ताकर वोला, "तो तथा मृत्यात किसीकी जन्मपत्तरी देशकर की जाती है ? या सजर-ए-तसय ?"

"नहीं-नहीं, मगर"" मैं जरा नरम पहने लगा।

"मगर गया ?" यह भल्लाकर बीला।

"गुछ नतीं, तुम आगे कही।"

"आगे कहने की कुछ भी तो नहीं है।" वह बोला।

"अरे ! "तो तुम यहां भी गूंगे रहे ?"

"नहीं "मैंने तो कहा "और वार-वार कहा, मगर वह नहीं मानी।"

"वह रंडी नहीं मानी ?" मेरे मुंह से फिर हैरत की चीख-सी निकली।

"तुम वार-वार रंडी किसे कहते हो ?" वह गुस्से में तेज आवाज में वोलने लगा, "आल राइट, मैं जो कि कि ने वेचता हूं, यह

१०६

रंपीपना नहीं है बया ? तुब जो इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के धये में अपडर-र-वार्सिस करते हो, यह हरामीपना नहीं है बया ? यह होटल बाला में गरनेकट से पैतालीस लाख पेकर पैतीस लाख में होटल बताता हैं तह बया रंडीपने में पासिन न होगा ? यह नेता जो करेबतन के मैंके पर सम्बे-बोड़े वायदे करके मुकर जाता है, किय रडी से बेहतर है, निस्टर ! यहा कोन है, जिसकी वह रही नहीं है ?"

"अरे, रे-रे, तुम तो नाराज हो गए ! मुक्ते माफ कर दी प्यारे, यहीं मेरे मुंह से निकल गया था।"

मैंने इधर-उधर की बातें करके उसे ठडा किया। जब उसका गुस्सा उतरा तो मैंने उससे पूछा, "मगर वह मानी नयो नहीं?"

"बड़ी अहमक थी, हर बार यही कहती थी-मैं तुम्हारे लामक मेरी हं। मैं गन्दी हा में तुमसे सादी नहीं कर सकती !"

"तो क्या तुम उससे बादी करना चाहते थे?" मुक्ते फिर गुस्सा लाने लगा। बास्तव मे किसीने कहा है कि सन्वे आदमी बड़े अहमक

होते हैं, तो मह बिलकुल सब है, मैंने अपने दिल में सोचा । "जी हा-में मनोह दास बल्द स्थानदास, साकिन करमीरी गेट,

वा शु---- नगाह एवंत वाद वादा का नगर बहु नहीं मानी। मार रिस्ती उससे ग्राम करता बहुता बा, नगर बहु नहीं मानी। मार रै परावर इसरार करता रहा, सी वह बी० थी० रोड छोड़कर समाज बाती गई। जब मैंने सबनाज तक वसका पीछा किया तो, वह सकता छोड़कर वपनी जरमपूर्णि फिरोजाबाद बसी गई। मैं किरोजाबाद गया और उसके घर सात दिन रहा, और सात हि---जसकी युनामस करता रहा, मगर वह नहीं मानी।"

"आखिर क्यों नही मानी ?"

"कहते लगी-मैं तुमसे कीई सादी नहीं करूपी, नगोकि मुक्त तुमसे मुहत्वत है।"

"अजीय दलील है !"



रवीन्द्रनाय ठाकुर dř. उन्हा घर मित्र मित्र करी। 11-11 नीरबा किलेलात्रीईम्बाहर र हो देवदास : शरत्चन्द्र HAFT भ म ह वरित्रहीन 25 भेक्ति ( वृत्ति द्वार टंसा प्रदेश मान्यान महा ,, दोप प्रदन 枫村 ीपारके क्षेत्रं क्षेत्रं के लाहे हैं। बर विरात बहु तह हुः है रिनेप्यक्ति हिताओं का कार्र कहत गृहदाह 敞 .. ममली वीदी : बड़ी दीदी थीकांत 11 चन्द्रनाय परिणीवा गुमदा पय के दावेदार ., ET T बाह्मण की वेटी ar \$ विप्रदास रबीग्रनाय ठाक्र ,, सेन-देन साई की शाम बमीन बास्मान : **उ**पनी पर्ल बक FIFT. प्रेम या वासना : टॉल्सटॉय मेंनी चांदनी : मसदान तन्त्रा. भूभवना सर मेज पर रखे हुए रेजनारी के ढेर में दिया ·१८०६ रोने समा। यकायक रात बहुत गहरी स्रीर एके क्यों पर उत्तर आई। आसपास की घुंधती फरिक्ते एडिया एठा-उठाकर उसकी तरफ

## हमारे कुछ उत्कृष्ट प्रकाशन

जयन्त याचस्प प्रसिद्धाः ।  $Y: \mathcal{T}$ : नरेश मेह इक्ते मस्त्र : वन्द्रशि सीट हुए पुराधितः कमलेव \$15 (F) शीतरा अहमी 計 译 经线 सोगा हुआ गपना : राजेन्द्र स्रवर 一時日本 出一道 2首 आरं भी गूप : रजनी पनि कावार्ष भनुनस्त

"नहीं मिली !"

"नहीं, मालूम हुआ वह फिरोजाबाद से मेरे जाने के दो महीने बाद ही चली गई थी। और अब गेरठ में घंचा करती है। ती में मेरठ गया। मुभी देखते ही उसने गाना-बजाना बन्द कर दिया; और मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी। मैंने पूछा-जमुना, यह तूने गया किया ? तो बोली-क्या करती ? भूठ बोलने के सिवा अौर कोई रास्ता न था। में तेरी जिन्दगी खराव न करना चाहती थी, इसलिए यहां था गई। अब तो मेरे पेट में फिनी दूसरे का बच्चा

्हूँ। अब तो मैंने अपने-आपको यम हुज् गुलीज और गन्दा कर लिया डाक्टर देव : रांगेय राघव पापी तेलुगु की श्रेष्ठ कहानियां : नीना

श्रनु० वालशीरि रेड्डी विष्णु प्रभाकर मन्मथनाथ गुप्त पत्यर की नाव: हंसराज 'रहवर' अमिता: 'खग्र' फागुन के दिन चार:

बुघुआ की वेटी त्यागपत्र

श्रमुता प्रात " अश् वन्द दरवाजा हीरे की कनी

रंग का पत्ता एक सवाङ् नागमणि

|                                                 | ,n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              |               |                     |          |                       |   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|---|
|                                                 | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                     |          |                       |   |
|                                                 | रुविकी बावसी : हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न चन्दर        | मिनन          | . 1                 | खोन्द्रव | ष टा <del>ष</del> ु र |   |
|                                                 | स्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | चार बघ        |                     |          |                       | • |
|                                                 | पान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29             | चनहा घ        |                     |          | *7                    |   |
|                                                 | रह गर्ने की बारम कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20             | गीरमा         |                     |          | 13                    |   |
| इत्हर प्रवेश <sub>(</sub>                       | रेन्दी पुचमहियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b              |               |                     | -        | म<br>रेसम्बद          |   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | परिप्रही      | • વર્ષ્ય            | 4.7.45   | ferrere               |   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27<br>T Tables | दत्ता         | 7                   |          |                       |   |
| क्षान्त ।                                       | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a with a       |               |                     |          | EF .                  |   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मह बेडी        | धेप प्रदन     |                     |          | 80                    |   |
| 11年11日                                          | प्रमाला : विकेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मिटयानी        | विराज व       | ığ                  |          | 39                    |   |
| THE P. LEWIS                                    | क्रियरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | diedid!        | गृहदाह        |                     |          | *                     |   |
| म शहर                                           | शेरिनम्बिनी :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39             | यमनो द        | विद्याः का          | ही दौदी  | 24                    |   |
| سأسز                                            | alforman —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>थाका</b> त |                     |          |                       |   |
|                                                 | वंशिमकाद्व सहो<br>वैतंदसड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भाष्याव        | चन्द्रनाय     |                     |          | 20                    |   |
| हार से मर बाब हरी <sup>हर</sup>                 | train .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19             | परिणीत        | ī                   |          | -                     |   |
| न दश हरते हैं। रो                               | वित्या<br>वित्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10             | युमदा         |                     |          | 99                    |   |
| नानकातं वत्र कार्त                              | विदर्श<br>विदर्श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | पय के इ       | विदार               |          | **                    |   |
| ALTERIAL ALL AL                                 | 31/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | बाह्यस व      | रिकेटी              |          | 69                    |   |
| भावताल-मृत्य                                    | पैक्ट्रन : रबोग्डना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20             | विप्रदाम्     |                     |          | 15                    |   |
| है। बन १० के हैं हैं<br>की गांक बोरों है हैं है | and a salisal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | य टाकुर        | सेन-देन       |                     |          | at.                   |   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | जमीस व        | शस्मान :            |          | 10                    |   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20             | Su m          | गरमानः<br>बास्त्रतः |          | पर्स बद्ध             |   |
| चीत्र प्रोर विद्याहर न्य                        | न्तु-रीवासा<br>चेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ln.            | में भी च      | नावन्तः             |          | दोत्परांत             |   |
| मीर मार्ग                                       | A STORE OF THE PARTY OF THE PAR |                | 441.4         | दनाः                | युल      | নৰ ৰ-বা               |   |
| प्रदेश                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 413 42        | द्यायाः             | 4.13     | न हायल                |   |
|                                                 | र्शिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | नुमारी        | -                   |          | स्ताबस्की             |   |
|                                                 | बर कीर बाहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39             | ५क मह         | वि : एक्            | माना     |                       | • |
| বোৱা                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n              | ι,            |                     | नो       | र स्टेमदेव:           |   |
| हरी                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                     |          | 144                   |   |
| रता .                                           | प्रत्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पुस्तक म       | र सहस्र ह     | T many              | -        |                       |   |
| 11                                              | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.000         | 44            | क र्पय              | 8        |                       |   |
|                                                 | 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ing.           |               |                     |          |                       |   |

ŕ

/~

- रिट्ड प्रक्तित मुक्त क्षारे काच्ये पुरस्तिकी
   प्रधान स्थाप रेड्ड इन्हों, नेजरे ब्रह्मारी ।
   रीपये व मुक्त रूपनी स्थाप सक्ती हैं।
- रेण विरेश के वीतात से तका की पुणवं—शान करानी, व विरा, मर्गक, यह शामणे, गणित हांदर व्याव, स्वारचा, रिन्द्यानोसी मुद्दे भी पंगास साहित्य हिल्ल सकिए ब्रुश में प्रक्री किया मार्ग है। हिल्ल पुनवं यान्यवीति के तक सामर्थक मेट्या, मृत्यद स्थाई, मुद्दो यामवेति सारतात्र में प्रमित्र हैं। प्रश्लेक पुगवं का के बेलम एक रामा है। केत्रम कुछ पुगवंगी मार्च हो स्था प्रति है, परन्तु समन्ती पुष्ठ-मीत्या १६० स्थम है।
- यदि भागको हिन्द पिनेट नुपग प्राप्त करने निर्धी प्रकार की किंनीई हो तो हमें निर्धे । वे पुस्तकों एकसाय मंगाने पर हाक-व्यय की । गुविधा भी थी जाती है। यदि भाष चाहते हैं। श्रापको हिन्द पॉकेट नुनस की सूचना निरन्त मिलती रहे, तो भ्रपना नाम, व्यवसाय भौर पूर पता कार्ड पर लिखकर हमें भेज दें। हम श्रापकों सये प्रकाशनों की सूचना देते रहेंगे।

हिन्द पाँकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटिड जी० टी० रोड, शाहदरा, हि

• हिन्द्रों हुत्। इस्तिक्ष्म रिक्तान विदेशी हो thing: in रेन-दिन के हरित से होते. जिल्ला पहले क्षेत्र राज्ये निक्द सन्दर्भात करें बर्जनिव कि hर रः । (दिनुसंस क्षाचर्च देशक हुन्तर कही हो एका देवति । शते ह बेरर हर बलाहै। बेरर पुत्र हर दे रहते इति है बरनु स्वती कुलना 1847 PI बर्दि बारमी दिन्द पविट बुस्त भाव रिसी हवार की कडिनाई हो को हमें हैं। इंग्डबे एक्सक मगाने पर शक्रभार दुविया भी भी काठी है। यदि साम चाहते हैं बारको हिन्द परिट बुस्त की सुबता हिए हिन्दी प्रे, हो प्रथमा बाम, व्यवसाय श्रीर रहा बार्व पर निवकर हमें क्षेत्र हैं। हम धाप हो प्रस्ती की दूचना देते रहेंचे। तिन परिट बुस्त प्राइवेट लिमिटिङ री वे रोड, बाह्दरा, वि



.